# सराक क्षेत्र

# सराक क्षेत्र

डॉ. नीलम जैन

सराक साहित्य संस्थान

68, मिश्रन कम्पाउण्ड, सहरन्पुर पुस्तक प्राप्ति स्थल

आनन्द जैन

803, कटरा छतरी,

नई सड़क, दिल्ली-110006

फोन : 3269042, 3280227

#### © डॉ. नीलम जैन

मूल्य : 200.00

प्रथम संस्करण : 1996

प्रकाशक : सराक साहित्य संस्थान

दिल्ली-110095

टाइप सैटिंग : आधार लेजर प्रिंट

ई. 32, ज्योति कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032

मुद्रक : नवप्रभात प्रिंटिंग प्रेस, शाहदरा, दिल्ली-32

सभी सराक बन्धुओं को

# विषय सूची

| £.                                                      | 7   |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|
| आधारिका                                                 |     |  |
| जंगलों में रहने वाले 'सराक' शुद्ध शाकाहारी हैं          |     |  |
| सराक                                                    |     |  |
| बिहार, बंगाल, उड़ीसा का पुरातत्व                        |     |  |
| पूज्य उपाध्याय श्री का पावन प्रवचन                      | 17  |  |
| भगवान महावीर का लोकव्यापी प्रभाव                        |     |  |
| सराकों के कुलदेवता भगवान पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव |     |  |
| वीर की विरभूमि                                          |     |  |
| सिंहभूम                                                 |     |  |
| श्री दिगम्बर सराक जैन मन्दिर नवाडीह                     |     |  |
| बदलाय की आहट                                            |     |  |
| सराकों के बीच उपाध्याय श्री महावीर की घरोहर बही         | 44  |  |
| जैन धर्म का प्राचीन गौरव स्थल                           | 48  |  |
| वर्द्धमान जिले की अवस्थिति                              | 58  |  |
| Jain Antiquities in Manbhum                             | 70  |  |
| उड़ीसा में उपाध्याय श्री का मंगल प्रवचन                 |     |  |
| कलिंग में जैन धर्म का प्रभाव                            |     |  |
| प्राचीन कलिंग का भौगोलिक क्षेत्र                        |     |  |
| उड़ीसा नरेश सम्राट खारवेल                               |     |  |
| उड़ीसा में जैन पुरातत्व                                 |     |  |
| प्राचीन इतिवृत्त                                        | 98  |  |
| उड़िया की रंगिया (सराक) जाति                            | 100 |  |
| पूज्य उपाध्याय श्री का उड़ीसा में प्रवेश                |     |  |
| उड़ीसा में प्राप्त जैन प्रतीक                           |     |  |
| सराक सम्मेलन                                            |     |  |
| हाथीगुम्फा शिलालेख                                      |     |  |
| संदर्भ सूची                                             |     |  |

#### आधारिका

पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लगभग 300-400 ग्रामों में सर्वेक्षणोपरान्त कई लाख सराकों की जनसंख्या के आंकड़े सामने आए हैं। जैनागम में अनादिकाल से ही वर्तमान सराक क्षेत्र प्रणम्य क्षेत्र रहा है। तीर्थंकरों की जन्मभूमि, विहारस्थली, तपोभूमि एवं निर्वाणभूमि के रूप में यह क्षेत्र पूज्य रहा है। इस क्षेत्र के अनेक नगरों, जनपदों, ग्रामों के नाम भगवान महावीर की कीर्ति गाथा के प्रत्यक्ष साक्षी हैं—वर्धमान, मानभूम, सिंहभूम, वीरभूम, वर्द्धमानपुर आज भी अपने हृदयस्थल से प्राचीन स्मारकों को आंचल से लगाये हुए गौरवान्वित हैं।

हजारों वर्षों से सांस्कृतिक परम्परा, आचार-विचार से विशुद्ध भारतीय इस क्षेत्र को आवश्यकता है पुनः उन्हीं संस्कृति-संरक्षकों की जो इस क्षेत्र के प्रति अपनत्व भाव रखें। यहां की बिखरे पुरातत्व पर शोध कर विश्व के सम्मुख गर्व से कह सकें—हमारी संस्कृति की जड़ें सदैव समृद्ध रही हैं और रहेंगी।

इसके साथ ही यह सत्य भी सामने आए कि सराकों की अवस्थिति व इतिवृत्त के सक्षम, तर्कसम्मत ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। प्रस्तुत सन्दर्भ पुस्तक में सराक शब्द की व्याख्या, कुलदेवता पार्श्वनाथ एवं पुरातत्व से सम्बन्धित कुछ प्रामाणिक तथ्य संग्रहीत किए गए हैं। इस आशा के साथ कदाचित् इनकी परिभाषा कोई सन्दर्भ भविष्य के सादे भवन की एक महत्वपूर्ण नींव की ईंट सिद्ध हों।

अन्त में, श्री चरणों में प्रणाम, उन स्वयंसिद्ध श्रमण उपाध्याय ज्ञानसागर जी को जिनके भागीरथ प्रयासों से, सराक क्षेत्र में प्रवास से विच्छिन्न कड़ियां शृंखलाबद्ध हो रही हैं।

> डॉ. नीलम जैन सहारनपुर

# जंगलों में रहने वाले 'सराक' शुद्ध शाकाहारी हैं, भारतीय संस्कृति के सिरमोर हैं सराक

सराक जाति के लोगों का प्रमुख निवास बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रान्त के कई ग्रामों में है। वन्य अंचलों से घिरे समाज की मुख्य धारा से लगभग अलग-थलग से आदिवासी क्षेत्र में सराकों के कई गांव हैं। बिहार प्रान्त में सिंह भूमि जिले में 6 ग्राम, रांची में 49 ग्राम, दुमका में 29 ग्राम, वीरभूम में 3 ग्राम, धनबाद में 12 ग्राम, संथाल परगना के 29 ग्राम, बंगाल प्रान्त में बांकुड़ा जिले के 31, वर्धमान के 28, पुरुलिया के 80, मेदिनीपुर के 40 तथा उड़ीसा प्रान्त में कटक के 49, पुरी के 29, गंजाम के 77 ग्रामों का सर्वेक्षण कर अनेक रोमांचक, अनुकरणीय एवं प्रमावी तथ्य सामने आए हैं।

बिहार, बंगाल, उड़ीसा की वन्य जनजातियों के मध्य हजारों वर्षों से रहते हुए भी ये विशुद्ध शाकाहारी हैं। प्याज, लहसुन तक से भी परहेज रखने वाले ये सराक . पानी भी छानकर पीते हैं तथा रात्रि में भोजन भी नहीं करते हैं, स्वच्छता के प्रति इनकी सावधानी का यह आलम है कि बाहर से काम करके आए हुए पित तक को भोजन देने के उपरान्त पत्नी वह थाली हाथ से अशुद्ध होने के भय से स्पर्श नहीं करती है तथा कहीं आस-पास के ग्रामों में जाने पर ये अपने घर का, अपने हाथ का ही बनाया हुआ भोजन प्रयुक्त करते हैं।

निम्न स्तरीय जीवन जीने वाले इन सराकों ने सिर्फ कृषि करके ही जीवनयापन करना सीखा है, हजारों युवक इस प्रगतिशील आधुनिकता की रोशनी से बेखबर बस पुरानी खुरपी-हल लिये ही दिखाई देते हैं। शिक्षा, तकनीक, शिल्प की कोई किरण अभी इन तक नहीं पहुंची, जबिक स्वयं को भारतीय संस्कारों का सच्चा प्रतिनिधि कहते हुए हम रोमांचित हैं। प्रकृत्याशान्त, सौम्य, सरल ये सराक गर्व से कहते हैं कि आज तक इनकी किसी भी पीढ़ी ने ऐमा कोई अपराध नहीं किया जिससे जेल जाना पड़ा हो या सजा भुगतनी पड़ी हो। आपस में ही सुलझाने की कला में भी ये निपुण हैं। हिंसा, अपराध तो दूर यहां तक कि प्रतिदिन के व्यवहार में भी ये हिंसक शब्द जैसे 'काटो', 'मारो' का प्रयोग नहीं करते।

हम् अन्धविश्वासी-रूढ़िवादी कहकर इनको नकार नहीं सकते। इनकी जीवन शैली नये-नये चिन्तन का विशाल भूमि देती है। लाखों लोगों का विभिन्न प्रान्तीय संस्कृति के मध्य रहते हुए भी समान आचरण संहिता एवं सामाजिक विश्वासों के साथ जीवन स्वयं में पर्याप्त शोध का विषय है। जब भी इस क्षेत्र की ओर किसी समाज शास्त्री, बुद्धिजीवी, इतिहासविद्, पुरातत्ववेत्ता की दृष्टि पड़ी वह इन सराकों के संस्कारों से प्रभावित हुआ है। अनेक अंग्रेज इस क्षेत्र में आए और अपनी कलम से इस विषय में लिख कर गए हैं।

बंगाल और पुरी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1908-1910 में मि. आई. टी. डाल्टन एवं एच. एच. रिसले लिंखते हैं—''सराकगण झारखण्ड में बसने वाले पहले आए हैं, ये अहिंसा धर्म में आस्था रखते हैं।"

मि. गेट सेसंस रिपोर्ट में है—"बंगाल देश में एक खास तरह के लोग रहते हैं, जिनको सराक कहते हैं।

ये सराक एक ऐसी जाति की संतान हैं जो भूमिजों के आने से पूर्व बहुत प्राचीन काल से यहां बसी हुई हैं, इनके पूर्वजों ने पहले अनेक स्थानों पर मन्दिर बनवाये थे। यह अब नी एक शान्तिमयी जाति है जो भूमिजों के साथ बहुत मेलजोल से रहती है।

स्वयं का जंगलों में रहने का कारण बताते हुए हमें चौकाहेतु के सृष्टिधर मांझी, गौरांग सराक, कन्हाई मांझी, बंगाल के किरीट एवं दीनबन्धु मांझी, उड़ीसा नोयगेडा के श्री गोवर्धन बेहेरा, मदन मोहन साहू आदि कहते हैं कि हमारे पूर्वज धर्म की रक्षा के लिए जंगलों में आए चूंकि कई धर्मान्ध राजा बलात् धर्म परिवर्तन कराते थे। स्वयं को वहां असुरक्षित पाकर जंगलों में रहना प्रारम्भ किया। किलंग युद्ध ने भी जंगलों की शरण लेने को विवश किया। समय-समय पर अनेक साम्प्रदायिक विदेषों से भी बचकर ये जंगल में रह गए।

इन सराकों के गोत्र हैं आदिदेव, शांडिल्य, गौतम, अनन्तदेव, नाग नागेश्वर, शान्तिजाय, पाराशर, देलास आदि। उड़ीसा में तो यह जाति प्रमुखतया कपड़ा बुनना, धागा रंगना आदि के कार्यों में लगी हुइ है। इनके कुल देवता पार्श्वनाथ हैं। सराक जाति के नाम और उद्भव के विषय में इनका कहना है कि अभी हाल में उपाध्याय ज्ञानसागर जी महाराज के प्रवास से इन्हें ज्ञात हुआ है कि सराक शब्द श्रावक का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है, श्रद्धावान विवेकी आचरणशील मनुष्य, सराकों में सभी सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाज एवं संस्कार यह मानने को बाध्य करते भी हैं कि ये विवेकी लोग हैं तथा उन्हों के उद्बोधन से इनमें जागृति आयी है।

ये अहिंसक शैली के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इनके चेहरों पर जो सांस्कृतिक छाप है, उससे स्पष्ट है कि ये अत्यन्त मानवीय, वान और नखशिख अहिंसक हैं, इनका जीवन पवित्र, निश्छल, वायाशालीन, भद्र और रहन-सहन करुणा से ओतप्रोत है। ये ईमानदार, कर्तव्यपरायण तथा भारतीय संस्कृति के सिरमीर हैं। सराक पर्यावरण की रक्षा के प्रक्रि मजग समर्पित हैं। कटे हुए वृक्ष को देखकर एक सराक बोला देख रहे हो यह चाण्डाल किस तरह तरसा-तरसा कर उसे छील रहा है। आज नहीं कई दिनों से इसे छीला-तड़पाया जा रहा है, आज तो इस पर कुल्हाड़ी चल रही है। इसी के अभिशाप से बिहार और बंगाल के बन्धु हावी हैं और तड़प कर मरते हैं। जो रहम नहीं खाते और हरे-भरे वृक्षों को काटता है, उसकी वह दशा है जो वर्तमान में घटित है।

यह क्षेत्र पुरातत्व की दृष्टि से भी समृद्ध है। खण्डिगरी, हाथीगुम्फा, उदयिगिरि, उड़ीसा की (गुफाएं) पुलिया अनजाईमाबाद के ध्वंशावशेष मूक भाषा में बहुत कुछ कह रहे हैं।

इस पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्र को देखकर एक पीड़ा और कसक उठती है। यहां के बच्चों के गालों पर आपको लाली देखने को नहीं मिलेगी. बचपन ही में ये थके हुए से लगते हैं, शिक्षा के आलोक का आक्सीजन इनके पास है न जीवन स्तर को ऊँचा करने वाला कोई उद्योग या व्यवसाय, इनकी बीमारी का भी बस भगवान ही रक्षक है. अस्तित्व के लिए चलने वाला निरन्तर संघर्ष यहां प्रत्येक की आंखों पर लिखा मिल जाएगा। यह क्षेत्र भारत का आदर्श क्षेत्र है, ये वे प्रदेश हैं जिन्होंने पूरे विश्व के कैनवस को संस्कृति की तुलिका पकड़नी सिखाई, शिक्षा के रंग दिये हैं, यह वह क्षेत्र है जो आज भी भारत में बढते जा रहे पाश्चात्य सभ्यता के तुफानों को हितवान बनकर रोक सकता है। यहां का एक-एक बच्चा संस्कारों की जन्म घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है, संस्कारहीन होती जा रही इस सभ्यता का यदि कोई आदर्श हो सकता है तो यही सराक। यहां सदुभावना, आपसी प्रेम विश्वास की गहरी जड़ें हैं। इस क्षेत्र में सैकड़ों युवकों-युवितयों, महिला-पुरुपों से मिलने पर मैंने उनके सीधे-सरल संदेश की सर्वग्राह्मता और उनके प्रभाव को सहज रूप में अनुभव किया है। यह सेवा-संकोच कहा जा सकता है कि भारतीयता से जुड़ी मान्यताओं एवं संस्कृति का समादार करने वाले एवं क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्जागरण कर विश्व को रोपन, उसको पृष्पित करने की आवश्यकता है, संस्कृति की रक्षा करते-करते अभावों के झाड़ों से बिरे हुए इनकी दरिद्रता के पत्तों को झाड़ना होगा तथा नवजागरण के हरे पत्तों से इस सराक वृक्ष को हरा-भरा करना होगा।

अब आवश्यकता इस बात की है कि समाजसेवी संस्था, शासन, कर्मठ कार्यकर्ता, संस्कृति-प्रेमी सहृदय जन सब मिलकर इसे भरपूर खाद और पानी दें तािक आगे चलकर इस विशाल वृक्ष की शीतल छाया में पुनः संस्कृति के स्वरों के अनुप्राणित रह सकें। समाज की मुख्य धारा से जुड़कर यह क्षेत्र चमकते चेहरों वाले, उछलकूद मचाते, ऊर्जा से लबालब भरे बच्चे चाहता है। यह क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति में हाथ बंटाते, भारत का भविष्य संवारने, सुरक्षित रखने में समक्ष हो।

#### सराक

The name 'Sarawak', 'Sarok' or Sarak is clearly a corruption of 'Shrawak' The Sanskrit word for a hearer which was used by the Jains for lay brothers that is the Jain engaged is secular pursuits as distinguished from 'Yatı' that is priests or asectics

-बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1910 पृष्ठ सं. 23

Mr. L. S.S O. Mally

अर्थात् सरावक, सरोक, सराक स्पष्ट परिलक्षित है कि श्रावक का अपभ्रंश रूप है। यह संस्कृत में सुनने वाले के लिए कहा जाता है। उस समय जैन धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये श्रावक जैन धर्म प्रवर्तक यति, मुनि, संन्यासी से भिन्न होते थे।

'In 1863' I halted at a place calle.' Jampura twelve miles from Purulia and was visited by some villagers who struck me as very respectable and intelligent in appearence. They called themselves 'Saraks' and they prided themselves on the fact that under our Government not one of their community has ever been

British Commissioner, E T Dalton

सराकगण झारखण्ड में बसने वाले पहले आर्य हैं, ये अहिंसा धर्म में आस्था रखते हैं।

> मि. आई. टी. डाल्टन एवं एच. एस. रिसले बंगाल और पुरी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1908-1910

बंगाल देश में एक खास तरह के लोग रहते हैं जिनको श्रावक कहते हैं, ये मूल रूप से जैन हैं।

मि. गेट सेसंस रिपोर्ट

वे (सराक) एक ऐसी जाति की संतान हैं जो भूमिजों के आने से पूर्व बहुत प्राचीन काल से यहां बसी हुई हैं, इनके पूर्वजों ने पहले अनेक स्थानों पर मन्दिर बनवाये थे। यह अब एक शांतिमयी जाति है जो भूमिजों के साथ बहुत मेल-जोल से रहती है।

मि. गेट सेसंस रिपोर्ट

सराक लोग हिंसा से घृणा करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, सूर्योदय से पूर्व भोजन नहीं करते, गूलर आदि कीड़ों वाले फलों को भी नहीं खाते, श्री पार्श्वनाथ को पूजते हैं और उन्हें अपना कुलदेवता मानते हैं। इनके यहां एक कहाक्त प्रसिद्ध है:

#### ढोह डूमर (गूलर) पोढ़ो घाती ये चारों नहीं खाये सराक जाति।

मि. रूवकूपलैण्ड

इनकी (सराकों की) प्राचीन कारीगरी के बहुत से चिह्न अवशेष हैं जो इस देश में सबसे प्राचीन हैं। अनेकों जैन मन्दिर और जैन तीर्यंकरों, गणधरों, श्रमणों, श्रावक-श्राविकाओं की मूर्तियां आज भी इस प्रदेश में सर्वत्र इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं जो कि सराक लोगों के द्वारा निर्मित तथा प्रतिष्ठित कराई गई थीं।

A. S. B. 1868 N. 35

They are represented as having great scruples against taking life. They must not eat till they have been the sun and they Venerate Parasanath.

The Jain images are a clear proof of the existence of the Jain religion in their parts in old time. (A. S. B. 1868)

सिंहभूम में तांबे की खानें व मकान हैं जिनका काम प्राचीन लोग करते थे। ये लोग श्रावक थे। पहाड़ियों के ऊपर घाटी में व बस्ती में बहुत प्राचीन चिह्न हैं। यह देश श्रावकों के हाथ में था।

सिंहभूम श्रावकों के हाथ में था जो अब करीब-करीब नहीं रहे हैं। परन्तु तब वे बहुत अधिक थे। उनका असली देश शिखर भूमि (सम्मेद शिखर पर्वत के आस-पास की भूमि) और साकेत कहा जाता है। (जर्नल एसि. 1840 सं. 676)

श्रावक या गृहस्थ जैनों ने जंगलों में घुसकर तांबे की खानें खोजीं जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति व समय खर्च किया।

A.S.B. 1869 p. 179-5

यह सब तरफ बात मानी हुई है कि सिंहभूम का एक भाग ऐसे लोगों के पास था जिन्होंने अपने प्राचीन चिह्न मानभूम जिले में रख छोड़े हैं। ये वास्तव में बहुत ही प्राचीन लोग थे जिनको श्रावक या जैन कहते हैं। कोलहेन में भी बहुत सरोवर हैं जिनको 'हो' जाति के लोग 'सरावक सरोवर' कहते हैं।

(बंगाल एथनोलोजी-कर्नल डैल्टन)

ब्राह्मण और उनके मानने वालों ने सातवीं शताब्दी के बाद इन श्रावकों को अपने प्रभाव में दबा लिया जो कुछ बचे य उनके धर्म में नहीं गए वे इन स्थानों से दूर चले जाकर रहे। मकानों को देखने से संमव होता है दसवीं शताब्दी में ब्राह्मणों का जार हो गया था। परन्तु बसंत विलास से विदित होता है कि चालुक्य विरध वाला मन्त्री वस्तुपाल (ईस्वी सन् 1219-1233) जब इधर तीर्थयात्रा के लिए आया था उस समय लाटा, गादा, मारू, ठाला, अवन्ति एवं बंग के संघपित इससे मिले थे। इस प्रसंग से पता चलता है कि तेरहवीं शताब्दी में भी गादा तथा बंग में संगठित जैन संघों के नेता विद्यमान थे और सोलहवीं शताब्दी के बीच में कभी भूमिज लोग पश्चिम उत्तर से नये आए हुओं की सहायता से उन्नित में बड़े होंगे और उनको (श्रावकों को) जड़मूल से नष्ट किया होगा। श्रावकों को सता कर कोलेहान से भी निकाला था।

#### सराकों के कुलदेवता पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक महत्व

There can not larger be any doubt that Parsava was a historical personage According to the Jain Tradition he must have lived a hundred years and died 250 years before Mahavira. His period of activity, therefore corrosponds to the 8th Centurey B.C.

The parents of Mahavira were followers of religion of Parsava. The age we live in, there have appeared 24 prophets of Jainism. They are ordinerally called Tirthankras with the 23rd parasarnath we enter into the religion of history of reality. (Introduction to his essay of Jain Bibliography)

Mr. Geriton French Scholar

There is evidence to show that so far back as the first Century B. C there were people who were worshipping Rishabhdeva, the first Tirthankra. There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhman or Parasavnath.

Dr. Radha Krishnan, Indian Philosophy, Vol. I, P. 287
भगवान पार्श्वनाथ ने अंग, बंग और किलंग में जैन धर्म का प्रचार किया था।
धर्म प्रचार के लिए वे ताम्रलिप्त बन्दरंगाह से किलंग गये। मार्ग में वे कोपकटक
में धन्य नामक एक गृहस्थ के घर ठहरे थे। इस घटना को स्मरणीय रखने के लिए
कोपकटक को धन्यकटक कहा जाने लगा। उस समय मयूरमंज में कुसुम्ब नामक
क्षत्रिय का राज्य था और वह राजवंश भगवान पार्श्वनाथ द्वारा प्रचारित धर्म से
सम्मानित था।

(जैन क्षेत्र समाज, भूमिका, डॉ. नागेन्द्र नाथ बसु) सम्राट करकण्डु भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे। (Indian Culture, Vol. IV, P. 319)

## बिहार, बंगाल, उड़ीसा का पुरातत्व

The influence of the Jainism in the district of Singhbhum is also borne out by many existing ancient relics at Benusagar and other areas. The ruins of the temples and the pieces of ancient sculpture. .to the 7th Century

A.D. Jainism in Bihar, Page 64

Bihar has been the centre of our ancient history for centuries. It has been the birth place and has served as a stage for the activities of great heroes in every department of human endeavour—art, science, literature, philosopy religion, statesmanship and war.

Introduction Pay 11 Shriparkashji (Jainism in Bihar) Older shrines of the middle ages with numerious Jain images, are also found but no longes used for worship

Jamism in Bihar, P.C. Raychoudhery, p. 94

मध्य भारत, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनेक जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और हजारों कांस्य मूर्तियां पश्चिमी भारत की स्थानीय कला शैली से मिली हैं जिनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजस्थान की भांति ही बिहार तथा बंगाल में भी जैनियों की अपनी उत्कृष्ट शैली थी।

पर्सी ब्राउन (इण्डियन आर्कीटेक्चर) दी टैम्पल सीटिज ऑफ दी जैन्स

हेनसांग के अनुसार—बाराभुम परगना के बड़ा बाजार नामक स्थान तक भगवान महावीर भ्रमण करने गए थे। बलरामपुर, बोराम, चंदनिकआरी, पाकवीरा, एधपुर, दारिका चर्रा, दुल्मी, देवली, भवानीपुर, अनई, कटरासगढ़, चेचगांवगढ़ आदि छोटापुर अनेक स्थानों में जैन अवशेष भरे पड़े हैं जिनका जैन धर्म के इतिहास में अपना एक विशेष महत्त्व है।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सभी स्थानों में आज भी सराक-बहुल क्षेत्र हैं। परीक्षा करने से बंगाल के धर्म में, आचार में और व्रत में जैन धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैनों के अनेक शब्द बंगाल में प्रचलित हैं। प्राचीन बंगाली लिपि के बहुत से शब्द विशेष तौर से युक्ताक्षर देवनागरी के साथ नहीं मिलते, परन्तु प्राचीन जैन लिपि से मेल खाते हैं।

आ. क्षितिमोहन सेन-विश्ववाणी का जैन संस्कृति अंक, पृ. 204

पुरुलिया से 10 मील कंसाई नदी के तट पर बैजनाथ मन्दिर बनाया गया है। इसमें नग्न तीर्थंकर मूर्तियां अंकित हैं जो कि जैन तीर्थंकरों की हैं।

(जर्नल एसियाटिक सोसाइटी नं. 35, Vol. I, सन् 1866, pp 186) मानभूम में खास पहाड़ी जो 3407 फुट ऊंची है पारसनाथ हिल के समान है। यहीं सुवर्णरेखा नदी तट पर पुराना नगर डलमी या दयापुर डलमी है। यहां जैनियों के खण्डहर हैं। एक विक्रमादित्य का किला है। यही 9 व 10वीं सदी में जैनियों की बस्ती थी।

डलमी से उत्तर-पश्चिम 10 मील देवली गांव में करण वृक्ष के नीचे बहुत से मन्दिरों के चिन्ह अब भी मौजूद हैं। ये सब जैनियों के हैं। सबसे बड़ी मूर्तिं अरहनाथ की है। 13 फुट ऊंची है। मस्तक के दोनों और जैन मूर्तियां हैं। यह मन्दिर बड़ा और सुन्दर था। चारों कोनो पर चार मन्दिर थे जिनमें से दो अब भी विद्यमान हैं। यहां से 1.5 मील पर वृक्ष के नीचे एक सर्प सहित नग्न जैन मूर्ति है व दो छोटी ओर है ईचागढ़ के पास। देवलटाण्ड में भी प्राचीन जैन चिन्ह हैं। आर्किलोजिकल सर्वे इण्डिया रिपोर्ट, Vol VIII, pp 186 और

जर्नल एसि. सो. बंगाल 1866, Vol. 35, p 1

वर्धमान के नाम पर ही बांगलादेश के मानभूम, सिंहभूम और वर्द्धमान जिलों के नाम पडे हैं।

(आई. एच. क्यू. 4, पृष्ठ 44, साहित्य परिषद पत्रिका 1322, पृष्ठ 5, जे. बी. ओ. आर. एस. 1927, पृष्ठ 90)

वीरभूम, बांकुड़ा आदि अनेक स्थानों से प्राप्त जैन मूर्तियों को एवं पुरातत्व सामग्री को देखकर श्री आर. डी. बनर्जी ने इसे जैन प्रभाव वाला क्षेत्र कहा है। (ज्ञातव्य है कि इन स्थानों पर आज भी शताधिक ग्राम सराकों के हैं।)

All the Jain images belongs to the Digambar sect (Studies in Jaina Art, p. 26, Dr. Umakant Shah Premanand Shah Banda)

A number of inscriptions on the pedestals of some of the images have been found. They have not yet been properly deciphered or studied. A proper study of the inscriptions and the images supported by some excavations in well-identified area of Jaina Culture will no doubt throw a good deal of light on the history of culture in this part of the country extending over two thousands years.

(P C Roychoudhary, Jain Antiquities in Manbhum)
It is now almost forgotten the district of Manbhum in Chotanagpur
Division of Bihar had once been a great centre of Jainism.

P. C Roychoudhary

There is a theory that the Chola soldiers on there way to the expedition under Rajendra Choladeva and on the return back of the defeating Mahipal of the Bengai near about 1023 A.D. has destroyed many of the Jaina temples and images in Manbhum district.

Jainism in Manbhum, Acharya Bhikbhim Somanti Gradih, IIIrd

Vol., p. 25

इनके अतिरिक्त कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर के संग्रहालयों में इन क्षेत्रों से प्राप्त जैन प्रितृमाएं रखी हुई हैं। साथ ही अनेकों स्थानों पर खण्डित-अखण्डित जैन प्रितमाएं, ध्वस्त मन्दिर जैन प्रतीक बिखरे पड़े हैं जिनमें प्रमुख हैं—बिहार में गया जिले के अन्तर्गत पचार पहाड़ी, ब्रह्मजूनी पहाड़ी—जिन्हें देखकर किनंधम साहब ने लिखा है—यहां की मूर्तियां प्रगट रूप से जैनियों की हैं।

हजारी बाग में पारसनाथ पर्वत एवं कलुहा पहाड़, भद्दलपुर यहां अनेक प्राचीन जैन मन्दिर एवं जैन प्रतिमाएं हैं।

बंगाल में मानभूम के अतिरिक्त बलरामपुर, बोरम, दारिका, दर्रा, करतासगढ़, पवनपुर, पांचेत या पांचकोट पार, तेलकूपी पंखाग्राम, बरा बाजार में अनेक प्राचीन अवशेष हैं। जिला हुगली, मेदिनीपुर, खुलना में भी अवशेष हैं।

सिंहभूम के अतिरिक्त बेनूसागर, कोल्टन, रुआम, हांसी, हुकंडी, देवलडीह, नवाडीह, तमाड़ में प्राचीन स्मारक हैं।

मयूरभज, कोपकटक, बरसई, नीलगिरि में पुण्डाल, डोमगांधार तारिपदा, बाजसाई, रानीबन्ध, बालासर, भीमपुर, किंचिंग आदि पूर में पर्याप्त जैन चिह्न हैं।

उड़ीसा के पुरी जिला में उदयगिरि, खण्डिगिरि एवं नीलिगिरि तो महत्त्वपूर्ण हैं ही इनके अतिरिक्त धौली, तोसाली, पीपजीधाना में जैन मन्दिर एवं जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं।

कटक जिला में अगिसया पहाड़ी, छातिया पहाड़ी, चांदवर, जजपुर, रत्निगिरि से जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं।

पुरी में मन्दैल नामक स्थान से सुन्दर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं।

#### पूज्य उपाध्याय श्री का पावन प्रवचन

बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र हमारे तीर्यंकरों के वर्षों तक विहारस्थल रहे हैं, वर्तमान में ये ही हमारे सराक बन्धुओं के आश्रय स्थल हैं। इन्होंने विधर्मियों के अत्याचार, दबाव सहने पर भी, गरीबी से ग्रस्त होने पर भी अपने परम्परागत जैनधर्म को नहीं छोड़ा। अपने जैन संस्कारों को जीवित रखा है, सराक जैन हैं, लेकिन जैनधर्म की मूलधारा से कटने के कारण उनकी स्थित बड़ी दयनीय बन गई है। आज जैन समाज को स्वस्थ एवं संगठित बनाये रखने के लिए इन उपेक्षित एवं अभावग्रस्त सराकों का उत्थान आवश्यक है। रांची सिंहभूम में बिहार के मध्य उनके द्वारा संरक्षित आदर्शों को देख मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, उनमें परम्परागत संस्कृति संस्कार वैभव आज भी जीवन्त हैं, यदि आज हम इस क्षेत्र में सदियों से निवास कर रहे सराकों की ओर से दृष्टि हटा लेते हैं तो हमारे तीर्थंकरों द्वारा निर्मित अहिंसा की नींव हिल जाती है जिस पर पूर्व भारत की जैन संस्कृति का भव्य मन्दिर खड़ा है। साहित्य के माध्यम से भी सराक क्षेत्र का समुचित ज्ञान जनमानस को मिल जाता है इसलिए ऐसे ट्रेक्ट प्रकाशित होने चाहिएं।

इतिहास, धर्म, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और भौगोलिक चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, बिहार आधुनिक एवं प्राचीनतम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कई अर्थों में तो एकदम विशिष्ट राज्य है। इसी राज्य ने देश के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वैभव को नया पृष्ठ दिया। नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय, मगघ जैसा राज्य जिसने सम्पूर्ण विश्व में कीर्ति पताका फहराई इसी राज्य का स्वर्णिम इतिवृत्त है। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों से लेकर आदिवासी जनजातियों, सराक, संथाल, खरवार मुण्डा आदि क्षेत्रीय जातियों से समृद्ध विभिन्न संस्कृतियों को संजोने वाला, भारत के महत्वपूर्ण तीर्थों, इतिहास प्रसिद्ध नगरों, कला, वैभव, पुरातत्व और इमारतों आदि को बनाये रखने वाला, एक साथ बनीय सभ्यता से लेकर महानगरीय औद्योगिक विशेषताओं से परिपूर्ण रहने वाला यही राज्य है। भाषा, खान-पान, पहनावा, रहन-सहन आदि से लेकर अर्थ वैषम्य और विविधतामयी एकता भी सबसे अधिक इसी राज्य में मिलती है। एकदम सत्य यह है कि अपने एक-एक वैशिष्ट्य, एक-एक क्रिया-कलाप और एक-एक बात से अतीत से लेकर आज भी यही राज्य भारत की अंगूठी में जड़ा कीमती नग बना हुआ है। यही वह राज्य है जहां चिश्रती

जी की दरगाह, गोविन्द सिंह जी की कर्म-स्थली, बुद्ध का विहार और भगवान महावीर का जन्म एवं विहार तथा श्री पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ। यहां की कोयले और अभ्रक की खानें, लौह इस्पात के कारखाने भारत की श्री वृद्धि में आधार बने हुए हैं। बिहार राज्य ही के नामकरण में सन्तों का विहार प्रमुख कारण माना जाता है, जैन धर्मावलम्बियों का तो बिहार राज्य अनुपम तीर्थ है। इसका कण-कण पूज्य है। भगवान महावीर का वर्षों तक विहार इस क्षेत्र में हुआ है आज भी यहां अवस्थित क्षेत्र और उसके नाम से मण्डित सिंहभूम, बिरभूम उन्हीं की यशोगाथा के जीवन्त प्रतीक हैं। वर्तमान में ये भगवानु महावीर के नाम से सज्जित नगरों में भगवानु महावीर की अवस्थिति है ? इस क्षेत्र की जनता में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है प्रस्तुत कृति में यही जानने, विचारने, समझने का लघु प्रयास किया गया है। सत्य यह भी है यदि भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा के समर्थ सच्चे संवाहक पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागर जी महाराज ने वहां रहकर प्रत्यक्षतः सब न देखा, समझा होता तो निश्चित था कि समाज तीर्थंकरों की इस जन्मस्थली एवं विहारस्थली का अल्प समय में ही अन्य संस्कृति में विलीन होते देखने की पीड़ा भोगती और स्थिति इतनी असामान्य हो जाती कि चाहकर भी पुनः इस घरा पर वीर के शासन और सिद्धान्तों को स्थापित नहीं किया जा सकता था।

आज यदि इस सराक समाज को पहचाना गया है तो इनकी ही परम्पराओं के माध्यम से। आस्था और विश्वास, लक्ष्य और मूल्य, साधना और क्रिया में अतीत से वर्तमान तक चली आयी निरन्तरता की धाराओं को ही तो परम्परा कहते हैं। ये धाराएं समय द्वारा परीक्षित होती हैं, उपयोगी और उपोदय भी। परम्परा से ही समाज की पहचान बनती है उनके माध्यम से समुदाय, विचार और व्यवहार एक स्थिर आधार पाते हैं।

इन क्षेत्रों की संस्कृति के प्रदीर्घ इतिहास के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि अतीत के विभिन्न युगों में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर प्रतिकूल घारा में पुरुषार्थ, स्वत्व एवं स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ये सराक अपनी सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ सिद्ध हुए हैं।

भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर दोनों ने ही इस क्षेत्र को अपने विहार और देशना से पवित्र किया है। तीर्थंकर अनुपम और असाधारण होते हैं। दोनों तीर्थंकरों का लोकव्यापी प्रभाव था ही। एक तीर्थंकर को उनके अनुयायी अब तक अपना कुलदेवता मानते हैं और दूसरे तीर्थंकर के विहार की स्मृति सुरक्षित रखने के लिए जनता ने समूचे प्रदेश का नाम ही बिहारप्रान्त रखकर विशेष स्थानों का नाम सिंहमूम, विरभूम, वर्द्धमान आदि रख दिया। सराक जाति में जैनधर्म का प्रचार सिंहमून, धनबाद और रांची जिलों में विशेषतः हुआ। इस क्षेत्र के सराकों के साथ जैनों का सम्पर्क भी अविच्छिन्न रूप से चंल रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री जी की प्रेरणा से यहां मन्दिरों का भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए दिगम्बर आम्नाय के अनुसार पूजन, णमोकार मंत्र का जाप, आदि करते हैं। ये सराक बन्धु अपने नाम के अन्त में जैन श्रावक भी लगाते हैं।

बिहारप्रदेश प्राचीन काल में मगघ, अंग, वैशाली, संघ आदि में बंटा हुआ था। तीनों ही राज्य प्रबल थे। श्री महावीर के उत्तरकाल में मगध राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रबल हो गया था। वैशाली और अंग के राज्यों पर मगध का आधिपत्य हो गया तब यह प्रदेश मगध कहा जाने लगा। मनुस्मृति, महाभारत आदि हिन्दू ग्रन्थों में महावीर से पूर्वकालीन इस प्रदेश का कोई एक नाम उपलब्ध नहीं होता बल्कि अंग और मगध ये दो नाम मिलते हैं किन्तु शिशुनागवंशी अजातशत्रु ने अंग. वैशाली आदि राज्यों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तब राज्य शक्ति की अपेक्षा इस प्रदेश को मगध कहने लगे। किन्त यह नाम अधिक समय तक नहीं चल पाया, अजातशत्र के उत्तराधिकारी इस राज्य को छिन्न-मिन्न होने से नहीं बचा पाये। तब फिर मगध नाम छोड़ देना पड़ा। वस्तुतः प्रदेश का नाम मगध नहीं रहा। मगध में तो केवल वर्तमान पटना और गया जिले सम्मिलित रहे हैं। उसकी राजधानी पहले राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र रही है। इसलिए इस प्रदेश पर जब मगध का राज्य हो गया तो इसे मगध कहा जाने लगा किन्तु वह प्रदेश का नाम न होकर राज्य का नाम रहा। तब प्रदेश का नाम क्या था ? प्रदेश को बिहार नाम कब मिला ? ये सब शोध के विषय हैं। यह निर्विवाद है कि बिहार नाम स्वयं में इतिहास का वाचक है। बिहार में भारतीय संस्कृति झलकती है, एक युग विशेष प्रतिबिम्बित होता है और साथ ही ऐसा भी बहुत कुछ जो भौगोलिकता से पृथक् धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक क्षेत्र के अनेकानेक पहलुओं को स्पर्श करता है।

जिन्होंने भी सराक क्षेत्र देखा होगा, उनके विषय में सुना होगा निःसन्देह उन्हें भगवान् महावीर, भगवान् पार्श्वनाथ स्मरण हो आए होंगे—वही प्राकृतिक सुषमा, वही सारा पर्यावरण, वही शुद्ध-बुद्ध चेतना, वही संस्कारी सामाजिक जीवन है। यहां के अरण्य, धरातल अभी श्री बीर को विस्मृत नहीं कर पाये, न ही श्री पार्श्वनाथ को। धूप, शीत, वर्षा का प्रकोप सहना, अभावों में भी प्रसन्नता का अनुभव, सरल, सादगी पूर्ण निश्छल जीवन उन्होंने वहीं तो सीखा था। कुल परम्परा जीवित है। भगवान् महावीर के श्रमशील पुरुषार्थी सदेश को यह सराक समाज अपने अन्दर धारण किये

हुए है। कोई घर पक्का नहीं, परम्परागत ढंग की झोपड़ियां, खपरैल के बने मकान हैं। कहीं-कहीं इन सराकों के लिए खुले हैं प्राइमरी स्कूल शिक्षित, सभ्य बनाने को। इन्हें स्कूल ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कितना सभ्य बना पाये यह बात पृथक है, पर इनके मासूम चेहरे आगन्तुक को देखते ही खिल उठते हैं। गर्व से कहते हैं भगवान् के कृषि का संदेश दिया सो करते हैं, खेती-बाड़ी में लगे हैं। यह धरा हमारा तीर्थ है। श्री पाश्वनाथ के आशीष से सब कुछ सहज है। प्रसन्न मुख हैं। आकाश तले बिखरी यह धरा ज्यों की त्यों है। इसके ऊपर जो कुछ भी उथल-पुथल हुई वह निःसन्देह चिन्तनीय है।

किसी प्रदेश, किसी अंचल में रहे मानव हैं उसके सुख-दुःख, उल्लास-वेदना, उसकी भावनाएं सभी कुछ समान हैं। वह अपनी प्रसन्नता में मुस्कान बिखेरता है और उसके दुःख-दर्द की कहानी उसके आंसू ही कहते हैं फिर भी जीवन बहुरंगी है। भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परम्पराएं तथा रीति-रिवाज और समाज विशेष का आर्थिक गठन यह सब मिलकर प्रत्येक अंचल के जन-जीवन को विशिष्ट स्वरूप देते हैं। यही वे आधार हैं जिनसे लोक संस्कृति की विशिष्ट पहचान होती है अथवा जिन पहचान के माध्यम से वे अधतन स्वयं को संगठित कर जीवित रखे हुए हैं ऐसा ही है एक क्षेत्र 'सराक'—जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। क्षेत्रीय आचार-विचार से अप्रभावित हजारों वर्षों से शुद्ध सात्विक संस्कारों में रचे-बसे इनके सभ्य, शुद्ध एवं धार्मिक आचरण को देखकर ही शोधकर्ता इस भूमि के नामकरण और इन्हें एक-दूसरे का पर्याय मानते हैं। सर्वविदित है भगवान् महावीर अपने काल में पर्याप्त प्रभावक धर्मपुरुष थे। जिनका धर्म जातीयता से कभी नहीं बंधा। वह धीरे-धीरे राजकुलों से झोपड़ी तक फैला, संभ्रान्तों से दिद्दों तक पनपा।

महावीर के सत्य शील मनुष्य, मनुष्य के अघटित भेदों के विरुद्ध क्रान्ति जगाई और उनका दयालु हृदय दुःखी, गरीब, असहाय लोगों की सहायता करने को तत्पर बना। उनकी विश्वविस्तीर्ण दया ने दुःखी हो रहे जगत को आत्मसुधार और पवित्र जीवन का सन्देश पहुंचाने की प्रेरणा दी और प्राणी मात्र में विश्वबन्धुत्व की भावना का अनुशीलन करने का प्रयास किया। पूर्व समय में यूरोप में जैसे ईसाई धर्म फैला था वैसे ही धीरे-धीरे भारतवर्ष में जैनधर्म भी प्रचार पाने लगा और वह भी यहां तक कि श्रेणिक, कुणिक, चन्द्रगुप्त, सम्प्रत्ति, खारवेल, बिम्बसार आदि अनेक राजाओं तथा भारतवर्ष के हिन्दूराज्य की प्रारम्भिक विख्यात शक्तियों ने जैनधर्म स्वीकार किया।

भगवान् महावीर ने विहार भी बहुत स्थानों पर किया—मगध और अंग देश के राज्य में आए हुए उत्तर और दक्षिण बिहार के लगभग सभी नगरों में उन्होंने विहार किया, प्रमुखतया वे मगध और अंग में ही रहे। उनके अनेक चांतुर्मास वैशाली, राजगृही, चंपा, मिथिला, श्रावस्ती में हुए। प्रसिद्ध विद्वान् याकोबी कहते हैं:

"श्रावस्ती जिसको सहेत-महेत भी कहते हैं, जैनों की चन्द्रिकापुरी या चन्द्रपुर है।" उस काल में उस समय में श्रमण भगवान् महावीर ने प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम में, तीन चातुर्मास चंपा और पृष्ठ चंपा में, बारह वैशाली और वाणिज्य ग्राम में, चौदह राजगृह और नालन्दा के उपनगर में एक श्रावस्ती में और एक पावानगरी में राजा हस्तिपाल की रञ्जुशाला (लेखनशाला) में किया था (याकोबी पृ. 244) से हुई।

''श्री महावीर प्रभु बारह वर्ष से कुछ अधिक काल तक लाढ़ वज्रभूमि और शुभ्रभूमि में और बंगाल में आज के राढ प्रदेश में भ्रमण करते रहे थे।''

शार्पेटियर दी ज्योग्रॉफिकल डिक्शनरी ऑफ एशियेण्ट एंड मैडिवल इंडिया भगवान् महावीर ने व्यक्ति और समाज के उद्धार के लिए, चारों पुरुषार्थों को सम्यक् ढंग से चरितार्थ करने के लिए राजनीति और धर्म को गतिशील बनाया उन्होंने धर्म की व्याख्या ही नहीं की अपितु उसको गति भी दी थी।

# भगवान् महावीर का लोकव्यापी प्रभाव

भगवान् महावीर के धर्म विहार और प्रभाव का प्रामाणिक इतिहास मिलता है। आचार्य जिनसेन ने 'हरिवंश पुराण' में इस इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला है। हरिवंश पुराण में वर्णित यह इतिहास प्रामाणिक तो है ही, उससे भारत के सभी भागों में भगवान् महावीर के अलौकिक विस्तार पर भी अधिकृत प्रकाश पड़ता है। उसका सार इस प्रकार है—

राजा श्रेणिक प्रतिदिन तीर्थंकर भगवान् महावीर की सेवा करता था। वह गौतम गणधर को पाकर उनके उपदेश से सब अनुयोगों में निष्णात हो गया था। उसने राजगृह नगर का जिन मन्दिरों से व्याप्त कर दिया। वर्द्धमान जिनेन्द्र ने पूर्वदेश की प्रजा के साथ-साथ मगध देश की प्रजा को प्रबुद्ध कर विशाल मध्य देश की ओर गमन किया। मध्य देश में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होने पर समस्त देशों में धर्म विषयक अज्ञान दूर हो गया। भगवान् महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशी, कौशल, कुसन्ध्य, साल्य, त्रिगर्त, पंचाल, भद्रकार, पटच्चर, मौक, मतन्य, कनीय, सूरसेन और वृकार्थक समुद्रतट के किलंग, कुरूजांगल, कैकेय, आत्रेय, कम्बोज, वाल्हीक, यवन, सिन्ध, गान्धार, सौवीर सूर, भीरू दरीरूक वाडवान, भारद्वाज और क्वाय तोय तथा उत्तर दिशा में तार्प, कार्प और प्रच्छाल आदि देशों को धर्म से यक्त किया।

श्वेताम्बर आश्रमों के अनुसार भगवान् महावीर के 42 विरक्त वर्षों में चातुर्मास इस प्रकार हुए, अस्थिग्राम में 1 और पृष्ठ चम्पा में 3, वैशाली और वाणिज्य ग्राम में 12, राजगृह और नालन्दा में 14, मिथिला नगरी में 6, भिद्देया नगरी में 2, आंलिभका और श्रावस्ती में 1, वज्रभूमि में 1 और पावापुरी में 1—इस प्रकार भगवान् महावीर ने कुल 42 चातुर्मास किए।

इतिहासकार भी यह स्वीकार करते हैं कि भगवान् महावीर का प्रभाव असामान्य रूप से तत्कालीन लोक जीवन पर पड़ा था। राजाओं ने भगवान् के चरणों में शीश ही नहीं झुकाया अपितु तन-मन-धन से स्वयं को समर्पित भी किया। राजाओं में प्रमुख हैं श्रेणिक, श्रेणिक बिम्बसार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। राजगृही को स्वयुं बसाया था और राजधानी बनाया था केवल श्रेणिक ही नहीं पूरा का पूरा परिवार भगवान् महावीर से प्रभावित था। श्रेणिक के पुत्र वारिषेण, चिलात और अभयकुमार तथा महादेवी चेलना भगवान् की भक्त थी और इन सबने भगवान् के पास यथासमय दीक्षा ली।

वैशाली गणतन्त्र के राजा चेटक जिनकी सात पुत्रियां और दस पुत्र थे, जैन धर्मानुयायी थे। यह बात जैन शास्त्र, बौद्ध ग्रन्थ एक स्वर से स्वीकारते हैं। राजा चेटक ने अपनी पुत्रियों के विवाह जैनधर्म अनुयायी राजाओं से ही किए। बड़ी पुत्री प्रियकारिणी (त्रिश्नला) का कुण्ड ग्राम के राजा सिद्धार्थ के साथ विवाह किया, प्रभावती—सिन्धु सौवीर के राजा—उदायन के लिए दी, सिप्रादेवी (मृगावती) वत्स नरेश शतानीक को दी गई। सुप्रभा (शिवादेवी) दशार्ण देश के हेमवच्छ के नरेश दशरथ को दी गई। राजा श्रेणिक उस समय बौद्ध धर्मावलम्बी थे, श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार की योजना से चेलना का विवाह श्रेणिक से हुआ वह भगवान् महावीर के ही कालान्तर में अनुयायी बने। शेष दो पुत्रियां ज्येष्ठा और चन्दना दीक्षित हो गई।

इन सब राजाओं के अतिरिक्त हेमांगद देश के राजपुर नगर के नरेश जीवन्धर कुमार, जैन-धर्मानुयायी थे। भगवान् महावीर के कल्याणक री उपदेश सुनकर उन्हें भोगों में अरुचि हो गई। वे भगवान् के समीप मुनि बने। उनके साथ उनके भाई नन्दाद्य, मधुर आदि ने भी दीक्षा ली। उस समय अनेक राजकुलों में जैनधर्म था। अंग, बंग, किलंग, मगध, वत्स, काशी, कौशल, अवन्ती, शूरसेन, आच्छत्र, सुदूर सिन्धु सौवीर, चेर, पांड्य आदि देशों के राजा भगवान् के भक्त थे। विज्ञ संघ, मल्ल संघ, यौधेय आदि गणतन्त्रों में भगवान् महावीर की मान्यता थी।

अतः निःसन्देह इस सिंहभूम, विरभूम के नामकरण का महत्व सराक शोध के लिए व्यापक महत्व रखता है। वर्षों तक इस क्षेत्र में विहार का ही प्रतिफल है कि हजारों वर्ष पश्चात भी संस्कारों का प्रवाह धूमिल नहीं हुआ है।

यों तो विश्व का कोई भी समाज जो सर्वदा सहज, सामान्य एवं समृद्ध रहे। समाज भी अन्ततः मनुष्यों का समूह होता है, विश्व में ऐसे अपवाद कम होते हैं जो कभी तनावग्रस्त न हों, कभी परिवर्तित न हों। सराक समाज भी इससे पृथक नहीं है। वह भी ऐसा समाज है जो आज संकटों, विपन्नता एवं परिवर्तन के चक्र में फंसा है। यह वही समाज है जिसका इतिहास में गौरव श्रद्धापूर्ण स्थान रहा है किन्तु दर्द यह है कि घात-प्रतिघातों से जितना आहत यह समाज हुआ है शायद ही कोई और हो। बार-बार सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आक्रमणों ने इसकी कमर तोड़ी है, सांस्कृतिक एकात्मकता पर गर्व करने वाला यह समाज अपने ही क्षेत्र में दुकड़े-दुकड़े बंट कर रह गया है। जो बहक गये वे कुछ और बन गए जो नहीं बहके वे रह गये। आज के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में इस अपर्याप्त

आत्मविश्लेषण और अपनी जड़ों से विच्छिन्न वर्तमान की गुंजलकों को समझना कठिन तो है पर असंभव जरा भी नहीं है।

वर्तमान के इस संस्कारी सराक समाज के पिछड़ेपन के लिए जब हम विदेशी दासता और दुर्भाग्य का उदाहरण देते हैं तो हम सच के कुछ दुकड़ों को सम्पूर्ण सत्य बनाने की दुश्चेष्टा का बौद्धिक खेल खेलते होते हैं इससे कुछ आगे बढ़कर हम इनके जीवन में निरन्तर विकराल होती समस्याओं पर बस विलाप ही करते रह जायेंगे।

जहां तक हमारी बात है हमने अपनी ऐतिहासिक विरासत के उन विस्मयकारी सूत्रों और तंतुओं को विस्मृति के गह्नर में डाल दिया है जो हमें न सिर्फ हमारी पहचान और अखण्डित एकता देते रहे बल्कि सारे सांस्कृतिक, धार्मिक आक्रमणों को झेलने की प्राण शक्ति भी। हमारा वर्तमान यदि जरा भी महावीर युग से नाता बनाये रखता तो आज सराक समाज इतना उपेक्षित न होता। पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज ने सराक समाज की उस प्राणशक्ति को, उस सदियों पुरानी अंतर्लय को प्रत्यक्षतः पुनर्व्याख्यायित किया और गंभीर आशयों वाली वह मनोभूमि तैयार की जहां कोई हीन ग्रन्थि नहीं है बल्कि सबमें समानता और एकता की विवेकपूर्ण स्थिति बिनी है। सहस्राब्दियों, शताब्दियों के ये श्रेष्ठ मानव संस्कार मूल्यहीन होकर यों बिखर न जाते।

हमें गम्भीरता से सोचना होगा कि सराकों के इन बच्चों को हम कैसे समर्थ बनायें, ऐसे शिशुओं की शिक्षा का दायित्व किस प्रकार लें, महिलाओं का आर्थिक विकास फैसे हो ? उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे हो ?

आश्चर्य की बात यह भी है जो लोकतन्त्र आज पिछड़े हुओं का समर्थक बनता है, उसकी भी दृष्टि इन पर नहीं जाती। इन्हें न सामाजिक न्याय मिल रहा है, न ही राजनैतिक। यदि इस स्थिति में शीघ्र सुधार न हुआ तो भारत का जैन समाज अपनी संस्कृति के और शक्ति के समीकरणों की महत्ता को अक्षुण्ण न रख पाएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का खण्डहर होता कला वैभव दूर-दूर तक मिट्टी में मिलते हुए अनेक कलापूर्ण मन्दिरों और प्रतिमाओं के ध्वंस अवशेष कौन चुन-चुन कर मस्तक पर लगाकर भविष्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा ?

हमें सम्पूर्ण शक्ति सराकों की चेतना को विकसित कर उनके संजोए गौरव को सुव्यवस्थित करने में लगानी है।

# सराकों के कुलदेवता भगवान् पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव

भगवान् पार्श्वनाथ को सिंहभूम या विरभूम के सराक ही नहीं अपितु समस्त सराक क्षेत्र के बन्धु अपना कुलदेवता मानते हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावक था। उनकी साधना महान् थी। उनके लोकव्यापी प्रभाव का मूल कारण था कि उन्होंने सर्वाधिक स्थानों पर विहार किया। भगवान् पार्श्वनाथ का विहार जिन देशों में हुआ था, उन देशों में अंग, बंग, कलिंग, मगध, काशी, कौशल, अवन्ति, कुरू, पौण्ड्र, मालव, पांचाल, विदर्भ, दशार्य, सौराष्ट्र, कर्नाटक, कोकण, लाट, कच्छ, कश्मीर, सोण, पल्लव और आमीर देश थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि वे तिब्बत मे पधारे थे। भगवान् ने जिन देशों में विहार किया था, वहां सर्वसाधारण पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा और वे उनके भक्त बन गये।

सर्वसाधारण के राजनय वर्ग पर भी भगवान् पार्श्वनाथ का व्यापक प्रभाव था ऐसे साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि गजपुर नरेश स्वयंभू ने भगवान् के समीप प्रव्रज्या ग्रहण की, अहिच्छत्र के गंगवंशी नरेश प्रियबन्धु ने भगवान् के दर्शन किये और उनका अनुयायी बना। उस समय के व्रात्य क्षत्रिय राजा भगवान् पार्श्वनाथ के उपासक थे। जब भगवान् शौरीपुर पधारे तो वहां का राजा प्रभंजन उनका भक्त बना गया।

वाराणसी नरेश अश्वसेन और महारानी वागादेवी ने भगवान् के निकट दीक्षा ग्रहण की थी। विज्ज संघ के लिच्छवी आदि आठ कुल उनके भक्त थे। उस संघ के गणपित चेटक, क्षत्रिय कुण्ड के गणपित भगवान् महावीर के पिता सिद्धार्थ भी, पार्श्वनाथ सम्प्रदाय के उपासक थे पांचाल नरेश दुर्मुख, विदर्भ नरेश भीम और गांधार नरेश नागजित श्री पार्श्वनाथ के समकालीन थे और श्री पार्श्वनाथ के भक्त थे। श्री पार्श्वनाथ के तीर्थ में उत्पन्न किलंग नरेश करकण्डु पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और उन्होंने तेर (जिला—उस्मानाबाद) में चरण स्थापित किए और श्री पार्श्वनाथ भगवान् की मूर्तियों की स्थापना की।

इस प्रकार अनेक नरेश श्री पार्श्वनाथ के काल में भी तथा उनके पश्चात्काल में श्री पार्श्वनाथ को अपना इष्ट मानते थे। सर्वसाधारण पर भी भगवान् का कितना प्रमाव था यह आज भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फैले लाखों सराकों, मेदिनीपुर जिले के सद्गोपों, उड़िया के रेंगिया जाति के लोगों, अलक बाबा आदि के जीवन व्यवहार को देखने से पता चलता है। यद्यपि भगवान् पार्श्वनाथ को लगभग तीन हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी भिक्त का प्रकाश ये लोग आज तक अपने हृदय में संजोकर रखे हैं। इन जातियों के अतिरिक्त श्री सम्मेदिशिखर के निकट रहने वाली भील जाति भी श्री पार्श्वनाथ की अनन्य भक्त है। इस जाति के लोग मकर संक्रान्ति के दिन श्री सम्मेदिशिखर के सभी टोंकों की वन्दना करते हैं और श्री पार्श्वनाथ की टोंक पर एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं तथा गीत, नृत्य करते हैं। भगवान् पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि भी बिहार क्षेत्र में ही है। तीर्थराज सम्मेदिशिखर जी आज पारसनाथ हिल के नाम से ही विख्यात है।

#### वीर की विरभूमि

सर्वविदित है भगवान् महावीर के पांच नाम प्रसिद्ध हैं—वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति एवं वर्द्धमान। वर्तमान विरभूम भगवान् महावीर के विहार क्षेत्र के अन्तर्गत रहा ही। इसमें सन्देह नहीं कि उन्हीं के जग व्यापी धर्म एवं प्रभाव को देखा यह क्षेत्र विरभूम घोषित कर दिया गया हो, खैर इतिहास कुछ भी कहे पर वर्तमान का सम्पूर्ण परिदृश्य एक स्वर से उनके सिद्धान्तों में आस्था का जयघोष कर रहा है। विरभूम वर्तमान सर्वेक्षण से मात्र 3 ग्रामों को समाहित किए हुए है। वे हैं:

- (1) भागाबांध
- (2) बोलिहारपुर
- (3) खड़गना।

400 के लगभग सराकों की यह विरभूम भगवान् महावीर एवं जैनत्व के आदर्शानुरूप ही है।

भागाबांध में सराकों के 8 घर, बोलिहारपुर में 14 तथा खड़गना में 12 घर हैं। तीनों ही ग्राम विकिसत हैं। शिक्षा का प्रबन्ध है तथा पुराने लोग जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय एवं आजीविका का साधन बनाये हुए हैं वहीं आधुनिक शिक्षित युवा शासकीय सेवाओं के लिए लालायित हैं। इस क्षेत्र में सर्वेक्षकों ने जिन आश्चर्यकारी तथ्यों को पाया वह मुख्यतया यह हैं कि विरमूम से कई सी किलोमीटर दूर स्थित दुमका जिले की सामाजिक परम्पराओं में एवं विरमूम की सामाजिक परम्पराओं में आश्चर्यजनक विशेषताएं हैं। इनके खानपान पूर्णतया शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं। अहिंसक हैं। लम्बे अन्तराल तक संस्कृति की इस सुरक्षा का निश्चयतः आधार गहरे तक रमे हुए संस्कार ही हैं, इनके गोत्र आदिदेव हैं। सर्वेक्षकों की टीम का यह भी कहना है कि विरमूम के सराक देखने में संप्रान्त, वार्तालाप में सभ्य एवं मिलनसार, अतिथिप्रिय हैं। इनसे तिनक भी जैनत्व की वार्ता की जाये तो प्रसन्नतापूर्वक सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट-प्रष्ट क्यों होने दिया, समाज के प्रति तिनक-सा विक्षोभ है कि समाज में संतुलन रहना चाहिए,

हम पूर्णतया जैन हैं, हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। वीर-सी विरमूम अपलक देख रही है कब पुनः वीर आकर इस बंजर धरा को अपने अमृताशीष से लहलहा देंगे, कब पुनः उनका विहार इस भूमि का भाग्योदय करेगा। इस भूमि को आवश्यकता है वीर की. वीर के पथानुगामियों की।

जब पूज्य ज्ञानसागरजी महाराज के आगमन का समाचार इस क्षेत्र में गूंजा, सर्वेक्षकों द्वारा ज्ञात हुआ कि पुनः कोई दिगम्बर साधु इस धरा को पवित्र करने पधारे हैं तो उनके हर्ष का पारावार न था। सर्वेक्षकों का अभूतपूर्व स्वागत करते हुए कह रहे थे हमारे क्षेत्र में ही सर्वप्रथम उनके चरण आने चाहिए। यहां के युवाओं में अन्तरंग से धर्म के प्रति समर्पण है, गुरु भक्ति है, जैनधर्म की क्रियाओं को विस्तार से जानने की अभिलाषा है।

विरभूम जिला पहले वर्तमान वर्द्धमान प्रदेश का ही एक भाग था। इसी के भाग को वज्रभूम कहा जाता था। इस स्थान का नाम भी भगवान के नाम पर उनके विहार क्षेत्र के नाम पर विरभूम पड़ गया। इस जिले के सराकों के नाम के अन्त में हद्द, रक्षित, दत्त, प्रामाणिक, सिंह, दास आदि उपाधियां लगती हैं तथा इनके गोत्र गौतम ऋषि. अन्य ऋषि. अनन्त ऋषि. काश्यप और आदिदेव हैं।

जातीय स्थान की अपेक्षा इनके चार थोक या पाट हैं।

- (1) पाच कोटिया-मानभूम के पांचेत राज्य के निवासी।
- (2) नदी पारिया—वे सराक जो मानभूम में दामोदर नदी के दाहिने तट पर रहते हैं। विरभूमया—विरभूम के रहने वाले सराक (3) तमारिया—जो रांची के तमाड़ परगना के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त सारकी तांती या तांती सराक भी हैं। यह जाति बुनने का काम करती है और जिला बांकुड़ा के विष्णुपुर भाग में रहती है। इनमे भी चार भाग हैं—अश्विनी, तांती, पात्रा, उत्तरकुली और मन्दरानी। संयाल परगने में इनको फूलसारकी, सिखरिया, कन्दल और सारकी तांती कहते हैं।

#### सिंहभूम

सिंहभूम—भगवान् महावीर का चिह्न है सिंह—सिंह ही वह पर्याय थी जिसमें भगवान् महावीर का महावीर बनने का क्रम प्रारम्भ हुआ। इस सिंहभूम में भगवान् महावीर का विहार हुआ और सुखद संयोग है कि पूज्य ज्ञानसागर जी का प्रवास भी अधिकांश इसी सिंहभूम में रहा। क्षेत्र का भी अपना प्रभाव होता है, पर्यावरण का भी अपना असर होता है। सिंहभूम के 6 ग्रामों में धार्मिक शिविर भी लगे, धर्मप्रभावना भी हुई, अनेकानेक धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। मन्दिरों की व्यवस्था में सुधार हुआ, घर-घर में तीर्थकरों के चित्र लगे, प्रतिमाओं की स्थापना हुई, आबाल-वृद्ध. महिला-पुरुप सभी ने धर्म का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया। विधिवत् परीक्षाओं में भले वे कुछ कम विद्यार्थी रहे हों किन्तु प्रारम्भिक ज्ञान तो शत-प्रतिशत को ही हो गया था। साधु चर्या को सर्वथा विस्मृत सराक बन्धु अब पूर्वजनित संस्कारों से तत्काल पूर्णतया जान गए। अब वे चौका लगाते, आहार देते, नियम-संयम का पालन करते। प्रवास के मध्य तो सिंहभूम ज्ञानभूमि बनी रही। इस क्षेत्र के विषय में 'आन दी एनशियेण्ट कापर माइनर्स ऑफ सिंहभूम—1896' में लिखा है:

''छोटा नागपुर की तलहटी से तांबे की खानयुक्त पहाड़ियों का पर्यवेक्षण करते-करते मैं जितना ही पूर्व की ओर अग्रसर होता गया, उतना ही देखता गया कि जहां भी खानें थीं, उन सबसे ही तांबे का निष्कासन कार्य पूरा हो चुका था, पहाड़ों के ऊपर अधिपत्यकाओं में, अरण्य में, यहां तक कि जो धूल-धक्कड़ एवं गर्दिश के नीचे दब चुकी थी, उससे भी तांबा निकल चुका था, यह देखकर मेरे मन में कौतूहल एवं प्रश्न जागृत हुआ कि वे लोग कौन थे जिन्होंने इन खानों से इतनी निपुणतापूर्वक तांबा निकाला ? इस विषय में जिनका नाम लिया गया वे थे सराक।"

सुखद संयोग है यह भी कि संसार में तांबा ही एक ऐसी वस्तु है जिसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सिंहभूम का सर्वाधिक सराक बहुल क्षेत्र हैं नवाडीह जिसमें परिवारों की संख्या 104 और जनसंख्या 603 है। पूज्य उपाध्याय श्री जी ने नवाडीह देवलटांड़, आगसिया, सिंहभूम क्षेत्र को अपने विहार से पवित्र किया।

जिला सिंहभूम के निम्न ग्राम हैं:

1. खरसवां 2. आगसिया 3. रुगड़ी 4. नवाडीह 5. देवलटांड़ 6. चिपड़ी।

1000 से भी अधिक सराक बन्धु के 325 के लगभग घर हैं। इनके गोत्र मुख्यतः आदिदेव, वत्सराज, गौतम, शाण्डिल्य हैं। सराक अपने नाम के साथ माझी लगाते हैं। इसी क्षेत्र में अधिक धार्मिक शिक्षण शिविर लगे हैं। यहां के युवाओं का उत्साह, वृद्धों की श्रद्धा, महिलाओं की भक्ति अद्भुत है। सैकड़ों वर्षों बाद किसी गुरु को देखते ही इनका हर्ष और उल्लास सहज ही इनके पूर्व संस्कारों को स्मरण करा जाता था।

सर्वेक्षकों के एक दल ने जब सिंहभूम सराक क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा कि इस क्षेत्र के सराक बन्ध सच्चे श्रावक हैं. अहिंसक हैं, जल छानकर पीते हैं. रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जहां मन्दिर हैं वहां मन्दिर से भी जुड़े हैं, पूर्णतया शाकाहारी हैं, वेशमूषा से आदिवासी हैं। इन्हें आदिवासी कहना इस अर्थ में भी समीचीन है कि जैनधर्म की परम्परा का निर्वहन करने वाले वे ही इस क्षेत्र के प्रथम निवासी थे। इनके पूर्वजों का अवश्यमेव इस क्षेत्र में प्रभुत्व रहा होगा, राज्य रहा होगा अथवा राज्य तक परिचय रहा होगा तभी कोई क्षेत्र किसी नाम विशेष का द्योतक बनता है। पुज्य उपाध्याय श्री के स्वागतार्थ इनका हर्ष, उल्लास देखते ही बनता था। साधु भक्ति इनके अणु-अणु में है। यहां के युवक सम्पूर्ण प्रवास काल में तो चरणों में रहे ही अब भी पूज्य श्री के ही सान्निध्य में रहकर धर्म लाभ लेते रहते हैं। नवाडीह, देवलटांड़ (सिंहभूम) आदि में श्रावकों में गृहास्थाचार्य भी पाये जाते हैं। ये लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा (प्रायः धात् की) रखते हैं और उसका अभिषेक भी करते हैं। अन्य सराक यज्ञोपवीत धारण नहीं करते। ये मांझी, महामात्र, पात्र, हत, सान्तरा, वर्धन, महात्र, अहिव्धि, सामग्री, देवता, प्रामाणिक, आचार्य, वेहेरा, दास, साधु पुष्टि, महात, मोहता, मण्डल, वैशाख, राउत, नायक, निशक्त, मौधुरी, मुदी, सेनापति, उच्च, नाहक आदि मिन्न-भिन्न संज्ञाधारी हैं। सिंहभूम के विषय में मेजर टिकल जर्नल एशियाटिक सोसाइटी 1840 पू. 699 में लिखा था कि ''सिंहभूम सराकों के हाथों में था जो करीब-करीब नहीं रहे, परन्तु तब वे बहुत थे। उनका असली देश शिखर भूम और पांचेत कहा जाता है। सराकों को सताकर कोलेहान से निकाला गया।"

कोलेहान में बहुत से प्राचीन सरोवर हैं जिन्हें 'हो' जाति के लोग सरावक सरोवर कहते हैं। इन्हीं सराकों ने सिंहभूम जिले की तांबे की खानों का पता लगाया था और उनका विकास किया था।

#### श्री दिगम्बर सराक जैनमन्दिर नवाडीह

श्री दिगम्बर जैन सराक नवाडीह में पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी की प्रेरणा से धार्मिक शिक्षण शिविर के फलस्वरूप स्वाध्याय के प्रति भी जनमानस की भावना जागृत हुई, इस क्षेत्र में स्वाध्याय हेतु पुस्तकें भी उपलब्ध कराके जिनवाणी का भण्डार संग्रह किया गया। 29.4.93 को नवाडीह के जैनमन्दिर में श्री सुखमाल जी की साक्षी में छहढाला, पूजनपाठ प्रदीप, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, बोधप्रद काव्य, छत्र चूड़ामणि, द्रव्यसंग्रह, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, पद्मपुराण, पाण्डवपुराण, रयणसार, सुदर्शनचरित्र, धन्यकुमारचरित्र, मदन पराजय, भावसंग्रह, यशस्तिलक चम्पू तथा अनेक जैन पत्र-पत्रिकाएं यथा-तीर्थंकर, सन्मतिवाणी, जैन महिलादर्श, अहिंसा वाणी, जैन जगत, जैन प्रचारक आदि की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

यहां पर साहू श्री शान्तिप्रसाद जी के द्वारा एक नवमंदिर का निर्माण हुआ था। जिसकी वेदी प्रतिष्ठा सन् 1964 में हुई थी, उस समय एक अखिल भारत वर्षीय दि. जैन सराक सम्मेलन रखा गया था, जिसमें सम्पूर्ण भारत के श्रेष्ठीवर्ग पहुचे थे, क्षु. श्री मनोहरलाल जी वर्णी भी थे, उसी समय से रांची वालों की सहायता से यहां प्रत्येक वर्ष रथयात्रा निकलती थी जो अब कुछ वर्षों से नहीं निकलती है।

आगिसया दि. जैन मन्दिर हेतु भी श्री सृष्टिघर मांझी को सुदर्शनचरित्र, पद्मपुराण, छत्रचूड़ामणि, सागारधर्मामृत, पूजन पाठ संग्रह तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएं यथा, मानवधर्म, जैन जगत, दर्शनकथा, शिशुधर्म, जैनधर्म शिक्षावली, आत्मोदय, स्वानुभव, महासमिति-पत्रिका, अहिंसा वाणी, भक्तामरस्तोत्र आदि उपलब्ध कराये गए। यहां पर ब्र. कृपाराम जी थे जो सप्तम प्रतिमा का पालन करते थे जिनकी प्रेरणा से रूगड़ी बाजार की बलि प्रथा बंद हुई थी।

श्री दि. जैन सराक मन्दिर चैत्यालय में भी 28-5-93 को श्री भीमदेव मांझी को मन्दिर हेतु मुक्ति पथ की ओर, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षावली, रत्नकरण्डशावकाचार, परमेष्ठी अर्चना, समाधिशतक, सम्यक्त्वकौमुदी, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, श्री राजगिरी सिद्धक्षेत्र पूजन, मदनपराजय, छत्रचूड़ामणि, सुदर्शनचरित्र, प्रश्नोत्तर श्रायकाचार, पाण्डवपुराण, धन्यकुमारचरित्र प्रदान किए गए।

श्री दिगम्बर जैन श्रावक मन्दिर देवलटांड़ 28-4-93, 24-5-93 एवं 8-6-93 को श्री मदन मोहन श्रावक को निम्न पुस्तकें उपलब्ध कराई गई—आत्मबोध, देव- शास्त्र-गुरुवाणी, (पूजा संग्रह) भिक्त संग्रह, रत्नावली, जैनधर्म, रेशन्दी गिरि, अरिहन्त, विद्यासागर, मंगल पुष्प, संगम धारा, शाकाहार ही क्यों ? वर्णी प्रवचन, सहज सुख साधन, अण्डे के बारे में सौ तथ्य, नैतिक शिक्षावली, शाकाहार या मांसाहार, भावसंग्रह, यशस्तिलक चम्पू, पाण्डव पुराण। देवलटांड़ का मंदिर इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, मूर्तियां भी अत्यधिक प्राचीन हैं। उसकी गुम्बज हजारों वर्ष पुरानी प्रतीत होती है, जो अपने अन्य गुम्बजों की अपेक्षा विशेषता को लिए हुए है। उस गांव का नाम देवों का प्रमुख स्थान होने से देवलटांड़ पड़ा ऐसी जनप्रसिद्धि है।

सिंहभूमि के सराक घरों में भगवान् महावीर और आचार्यों के चित्रों का वितरण कराया गया, चित्रों का मानसिकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता ही है चित्त की एकाग्रता हेतु वीतरागी मुद्रा का दर्शन परमाश्यक है। पूज्य उपाध्याय श्री जी के प्रवास काल में 5-5-93 को खरसवां ग्राम में 12 सराक बन्धुओं के घरों में भगवान् महावीर, आ. श्री सुमतिसागर जी, श्री सम्मेदिशखर जी के कैलेण्डर वितरित कराये गए।

नवाडीह में 109 सराक बन्धुओं के घरों में भगवान् पार्श्वनाथ, आ. विमल सागर जी एवं उपाध्याय श्री भरतसागर जी महाराज के चित्र वितरित किए गए।

देवलटांड़ में भी 30-5-93 को 36 सराक परिवारों में भगवान् महावीर, आ. सुमितसागर जी महाराज तथा भगवान् पार्श्वनाथ के कैलेण्डर वितरित किए गए।

चिपड़ी में 25-5-93 को 22 सराक बन्धुओं को भगवान् पार्श्वनाथ, भगवान् महावीर एवं आ. सुमितिसागर जी महाराज के कैलेण्डर वितरित किए गए।

आज पूरी सिंह्मूम के घर-घर में भगवानों एवं दिगम्बर साधुओं के चित्र हैं, धर्म पुस्तकें हैं। साधु चर्या का ज्ञान इन्हें हो चुका है।

#### धार्मिक शिक्षण शिविर

नवाडीह, देवलटांड़, चिपड़ी में 12-3-93 से 21-3-93 तथा आगिसया में 21-3-93 से 29-3-93 तक धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। नवाडीह में अध्यापक थे श्री निखलेश मांझी एवं शरद अधिकारी, देवलटांड़ में जितेन्द्रनाथ मांझी व विजय कुमार मांझी, चिपड़ी में हेमन्त मांझी, रतन मांझी, आगिसया में सत्येन्द्रनाथ मांझी, निखलेश मांझी। इन क्षेत्रों में इस प्रकार के ये प्रथम शिविर थे। बालशिक्षा प्रथम भाग का ही अध्ययन कराया गया लेकिन विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। बालक-बालिकाएं जिनकी उम्र 9 वर्ष से 15 वर्ष थी, इस शिविर में प्रशिक्षित किए गए—नवाडीह में सैकड़ों विद्यार्थियों ने शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया,

विधिवत् परीक्षा देकर लगभग 70 विद्यार्थियों ने प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्राप्त किए। उल्लेखनीय है कोई भी विद्यार्थी इन शिविरों में असफल नहीं रहे। देवलटांड़ में 58 बालक-बालिकाओं ने प्रथम भाग की परीक्षा दी तथा चिपड़ी में 24 बालक-बालिकाओं ने। ज्ञातव्य है चिपड़ी में कुल 22 घर ही सराकों के हैं।

आगसिया में सराकों के 30 घर हैं। 51 बालक-बालिकाओं ने 21-3-93 से 29-3-93 तक विधिवत् प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहां छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं का उत्साह देखते ही बनता था। संजीव मांझी, प्रदीप मांझी जैसे 6-7 वर्ष के बच्चे कण्ठस्थ करके णमोकार मंत्र का सस्वर पाठ करते थे।

#### विरभूम

(1) ग्राम - भागाबांध पत्रालय - बोलिहारपुर थाना - मुम्मद बाजार जिला - विरभूम

स्थित-मुख्य पथ जामताड़ा से सिवड़ी वाली सड़क से 26 किमी. दूर पूर्व दिशा में स्थित है, यातायात का साधन अच्छा है।

सराक घर - 8 कुल जनसंख्या - 150 मुख्य व्यवसाय - कृषि

मुख्य व्यक्तियों के नाम-श्री नरहरिमंडल, श्री तारा पदो, श्री शांति पदो मंडल, श्री अजित मंडल, श्री सपन मंडल।

शिक्षित व्यक्ति - 60 प्रतिशत शिक्षा के साधन सुनभ हैं।

(2) ग्राम – बोलिहारपुर

पत्रालय – बोलिहारपुर भाया मुम्मद बाजार

थाना - मुम्मद बाजार जिला - विरभुम

मुख्यपथ (बिहार, बंगाल) जामताड़ा से सिवड़ी पथ में सिवड़ी बस्ती से 25 किमी. की दूरी पर पूर्व की ओर बसग हुआ है।

यातायात के साधन उपलब्ध हैं। मुख्य पथ से मिला हुआ है।

सराक घरों की संख्या — 14 कुल जनसंख्या — 100 मुख्य व्यवसाय — कृषि

मुख्य व्यक्ति-श्री अरविन्द सिन्हा, श्री निभाई मंडल एवं श्री गुरूपदो मंडल हैं।

शिक्षित लोगों का प्रतिशत 60 है। इनमें से कुछ लोग स्नातक एवं स्नातकोत्तर भी हैं। शिक्षा की सुविधा अच्छी है। सभी के गोत्र आदिदेव हैं, गांव में मिडिल स्कूल भी है।

### सर्वेक्षण रिपोर्ट सिंहभूम

(1) ग्राम खरसवां खरसवां पत्रालय थाना खरसवां जिला सिंहभूम श्रावकों के घर 9 जनसंख्या 43 श्री गोवर्द्धन मांझी मुख्य व्यक्ति खरसवां टाटा नगर से 65 किमी. दूर चक्रघरपुर रोड पर स्थित है। आगसिया (2) ग्राम का नाम देवलटांड पत्रालय ईचागढ थाना जिला सिंहभूम सराकों के घरा 30 कल जनसंख्या -150 मुख्य व्यक्ति-श्री सूरजमल मांझी, श्री राजेन्द्र मांझी, श्री विशष्ट मांझी, श्री देवेन्द्र मांझी एवं श्री प्रद्युम्न मांझी। वत्सराज, आदिदेव गोत्र इस ग्राम में एक जैन मन्दिर भी है। यह टाटानगर से 65 किमी. दूर रांगामाटी से 7 किमी. उत्तर में स्थित है। (3) ग्राम का नाम रूगडी देवलटांड पत्रालय ईचागढ़ थाना जिला सिंहभूम गोत्र धर्मदेव, आदिदेव श्रावकों के घर 35 कुल जनसंख्या -223 मुख्य व्यक्ति-श्री राजेन्द्रनाथ मांझी, श्री कमलकान्त मांझी, श्री अभिराम ज्ञी एवं श्री गोविन्द मांझी।

स्थिति—टाटानगर से 65 किमी. पश्चिमी राज्य पर स्थित रांगामाटी से 6 किमी. उत्तर में स्थित है।

(4) ग्राम का नाम — नवाडीह पत्रालय — देवलटाड़ याना — ईचागढ़ जिला — सिंह्मूम श्रावकों के घर — 104 जनसंख्या — 603

मुख्य व्यक्ति-श्री दयालचन्द जैन, श्री जितेन्द्र जैन, श्री मोहन मांझी।
गोत्र - आदिदेव, धर्मदेव, वत्तराज, गौतम, शांडिल्य
यहां एक जैन मन्दिर है। सराक बन्धुओं में अत्यधिक धार्मिक अभिरुचि है।
यहां पहले प्रतिवर्ष रथयात्रा निकलती थी, शिक्षण शिविर लग चुका है।

(5) ग्राम — देवलटांड़ पत्रालय — देवलटांड़ याना -- ईचागढ़ जिला — सिंहभूम सराक घर — 32 कुल जनसंख्या — 185

मुख्य व्यक्ति-श्री मदनमोहन मांझी, श्री अभिमन्यु मांझी एवं श्री विशिष्ठ मांझी।

(6) ग्राम - चिपड़ी
पत्रालय - चिपड़ी
थाना - ईचागढ़
जिला - सिंहभूम
सराक घर - 22
कुल जनसंख्या - 101

मुख्य व्यक्ति-श्री भीष्मदेव मांझी, श्री राजेन्द्रनाथ मांझी।

यहां घार्मिक शिक्षण शिविर लग चुका है। यहां के सराक बन्धुओं में पूर्ण धार्मिक रुचि है। घर में चैत्यालय है।

श्री विश्वेश्वर मांझी, श्री रवीन्द्रनाथ मांझी, श्री घीरेन्द्रनाथ मांझी, श्री हरिकृष्ण मांझी, श्री अश्विनी मांझी आदि सराक युवाओं ने पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी की प्रेरणा से इस क्षेत्र का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया। इन युवकों को यह देखकर सुखद आश्चर्य था कि इनके संस्कार पूर्णतया धार्मिक हैं, जब यहां धार्मिक शिक्षण शिविर लगाया गया तो पृथक्-पृथक् प्रायः सभी ग्रामवासी उपस्थित रहते थे मले ही जिनको लिखना नहीं आता था ऐसे प्रीढ़ परीक्षा नहीं दे सके पर समस्त पाठ्यक्रम विधिवत् स्मरण कर सुनाते रहे। बालक-बालिकाएं, युवक-युवितयां, महिला, पुरुष सभी में धार्मिक जागृति थी। किसी दिगम्बर साधु के दर्शन के उतावले थे, जिस किसी प्रकार अपने क्षेत्र में लाना चाहते थे, सर्वाधिक इस क्षेत्र के युवा पूरे सराक प्रवास में दिन-रात उपाध्याय श्री जी के साथ रहे। क्षेत्रवासियों का यह भी पुण्य ही है एक तो यहां पूर्व से मन्दिर हैं ही जहां नहीं थे वहां पूज्य उपाध्याय श्री जो की प्रेरणा से कुछ ग्रामों में प्रतिमाएं स्थापित हुईं। धार्मिक पर्वों को आयोजित करने का अत्यन्त उत्साह रहा, घर-घर में पहली बार दिगम्बर साधु और तीर्थंकरों के चित्र लगे। मन्दिरों में शास्त्र-स्वाध्याय प्रारम्भ हुआ। भाग्योदय में सिंहपूम प्रथम रहा, रहता भी क्यों न ? आखिर भगवान महावीर की भूमि जो है।

# बदलाव की आहट

सिंहमून के प्रायः प्रत्येक ग्राम में शिक्षण शिविर आयोजित किए गए इन धर्म शिविरों एवं कक्षाओं की उपादेयता एवं सार्यकता यह है कि बालिकाएं जो छोटे माई-बहनों को ही गोद में लिए या फिर चौका-बर्तन कर घरों की लीपा-पोती करती हुई दृष्टिगत होती थीं। वे बालिकाएं विकास का प्रतीक बन गई हैं। श्री सुरेन्द्रनाथ मांझी की शैव्या और वासुदेव मांझी की बावी कुमारी जब क्रमशः 75 प्रतिशत, 92 प्रतिशत नम्बर लेती हैं तो सहसा ही आश्चर्य से सबकी दृष्टि में विशेष बन जाती हैं। ग्राम के वृक्ष तले धर्म की वर्णमाला सिखाये जाने के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ये विशेष धार्मिक शिक्षण शिविरों में रुचिपूर्वक एवं नियमित रूप से उपस्थित रहकर बालक-बालिकाओं को अपनी प्रतिमा दिखाने का अवसर मिला और आज वह गर्व से अपनी स्लेट पर अपनी आवाज लिख-लिखकर दिखाते हैं, आज उनके बड़े जान गए हैं कि ये आपके संकेतों और इशारों पर ही चलकर जीवनयापन नहीं करने आए हैं अपितु एक मस्तिष्क भी साथ लेकर आए हैं वह मस्तिष्क जिसकी सजगता की आज आवश्यकता है और जिसके बलबूते पर ही ज्ञान प्राप्त कर अतीत से चले आ रहे संस्कारों को ग्रहण कर स्थायित्व दिया जा सकेगा।

गांव की ये छोटी-छोटी बालिकाएं फटे थैले में ही सही दो किताब लेकर यूमती हैं। सराक जागरण एवं नैतिक दायित्वों के बोध हेतु एक प्रभावशाली मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। देवलटांड़ में भी श्री गोविन्द मांझी की सची रानी परीक्षा में श्री मदन मांझी के प्रथम रहने वाले पुत्र संजय मांझी से पीछे नहीं है, दोनों के ही अंक 95 प्रतिशत हैं। इन शिविरों के माध्यम से बालिकाएं ही नहीं, युवितयां भी घरों से बाहर निकलती रहीं। इस तरह कल तक केवल दो और दो जानने वाली सुनीता, भारती आदि आज सबके लिए गर्व का विषय हैं। सर्वेक्षकों ने समीपता से जब यहां की इस नवीन पीढ़ी से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने माना कि सराकों में पुनर्जागरण का अद्भुत कार्य एवं धार्मिक क्रान्ति का बिरवा उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी महाराज ने ही रोपा है, वे ही इसे पल्लवित एवं पुष्पित करेंगे। पुरानी जड़ता के पत्ते अब झर रहे हैं और उनका स्थान अब नव जागरूक हरे पत्तों ने लेना शुरू कर दिया है। आज वहां युवापीढ़ी में आगे बढ़ने की ललक है। वे समाज और धर्म के लिए समर्पित हैं पर अर्थाधार भी उन्हें हमें देना होगा,

अब प्रश्न इस बात का नहीं है कि प्रगति की संमावना नहीं है, अब तो विकास के प्रश्न पर सोचना है, बहुत कार्य करना है, सम्पूर्ण स्थिति के बारे में इससे ज्यादा सच कुछ नहीं है कि हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी होगी। कोशिश जो संस्कारों को सुदृढ़ करें, समाज को प्रगतिशील बनायें।

समस्याएं अनेक हैं समाधान कम, पूज्य उपाध्याय श्री द्वारा परिवर्तन की किरण पहुंचाने का सफल सार्थक प्रयास प्रारम्भ किया गया है जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें स्थायी बनाया जा सकता है वरन् इनका विस्तार भी किया जा सकता है। स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए।

आज सराक क्षेत्र की अस्मिता की रक्षा के लिए हमें अपना आत्मगौरव एवं संस्कृति-प्रेम जागृत करना होगा, अपनी पौराणिकता के इन जीवन्त साक्ष्यों को सुरक्षित रखना होगा, अनादिकाल से हमारी जो सेवा की, त्याग की, दान की परम्परा रही है उसको जीवन्त बना आधुनिकतम माध्यमों के अनुरूप समस्वरता प्रदान करनी होगी, दौड़ में विजयी होने के लिए ही नहीं बल्कि टिकने के लिए भी साहस और धैर्य की जरूरत है इसके अभाव में सराकोत्थान का अभियान सफल नहीं हो सकता, आज हमारे सामने यही अहम् प्रश्न होना चाहिए इसे सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण जैन समाज को तन, मन, धन से लगना होगा तभी सराक समाज की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा हो सकेगी।

अब आवश्यकता इस बात की है कि पूरा जैन समाज मिलकर इन्हें भरपूर खाद और पानी दे ताकि आगे चलकर इस विशाल वृक्ष की छाया में अन्य ग्राम की बालायें भी उभर कर सामने आ सकें, ग्राम्य युवक भी अपने पूर्वजों के कंधों पर भार न रहकर आर्थिक प्रगति के नये स्रोतों से जुड़ सकें।

आशा है कि शीघ्र ही अनुकूल समय आएगा और ये लाखों निरीह सराक जैनधर्म की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। सिर्फ थोड़े से संस्कारों की पूंजी इनके पास बची हुई है जिसके आधार पर हमें इन्हें समृद्ध करना है। इधर-उधर बिखरे पड़े बहुमूल्य कलापूर्ण जैन मन्दिर, मूर्तियां और विपुल जैन कीर्तियां इनकी जैनधर्म के प्रति आस्था और समर्पण की जीवन्त गाथा गा रही हैं। इनका विगत गौरव, पूर्वजों का धर्म, विरासत में मिले संस्कार इनकी विरासत है। सम्पूर्ण जैन समाज का वात्सल्य इन्हें मिले तो ये पुनः अपने मूल धर्म को स्वीकार कर इन प्रान्तों में बिखरी हुई प्राचीन कला सामग्री को उचित एवं व्यवस्थित रूप दे सकते हैं।

सराक क्षेत्र में मले ही वह बंगाल हो, बिहार हो या उड़ीसा, सचमुच बच्चों एवं महिलाओं के सामने जितनी विषम परिस्थितियां हैं उनमें जीवित रह सकना सचमुच बड़ी उपलब्धि है, जन्म लेने के बाद हर कदम पर मृत्यु उनकी प्रतीक्षा करती मिलती है। वास्तव में जन्म लेने के काफी पहले से ही बिना किसी गलती के ये बच्चे मौत के सम्मुख खड़े कर दिये जाते हैं, इन लाचार बच्चों के पास जन्म से पूर्व या जन्म के पश्चात् ऐसा कोई साधन नहीं होता जिसके बूते पर वे मौत का सामना कर सकें।

आंकड़ों के अनुसार 20 प्रतिशत बच्चे तो गर्मावस्था में मर जाते हैं, इसके बाद वे बच्चे हैं जो पैदा होते ही या पैदा होने के कुछ देर बाद मर जाते हैं उन्हें मां का दूध भी पीने को नहीं मिलता, वे अपने साथ ही कितनी ही आशाओं व सपनों को ले जाते हैं।

कोई डॉक्टरी सहायता पाने से पूर्व मर जाने वाले बच्चों अथवा जन्म के पहले ही बच्चों के मर जाने का सबसे बड़ा कारण होता है माताओं का बीमार और कमजोर होना। कई बार यह मौत का कारण चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होता है। इन सब कारणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारण हैं जिनके चलते नवजात शिशुओं को काल-कवलित होना पड़ता है। अनेक मामलों में बच्चों के साथ मां की भी जान चली जाती है।

समाज में व्याप्त उपेक्षा, अज्ञान और लापरवाही के चलते सैकड़ों शिश्च अपना पहला जन्म-दिन मनाने के पहले ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। इन एक साल की उम्र पूरी करने के पहले मृत्यु का वरण करने वाले शिशुओं से भी ज्यादा संख्या ऐसे शिशुओं की है जो अपनी उम्र के पांच वर्ष पूरे करने से पहले ही मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। इन बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में डायरिया, निमोनिया, टायफाइड और ऐसे ही अन्य संक्रमणों का नाम आता है। इनमें से कुछ भाग्यशाली बच्चे मुख्य माइको, डिप्थीरिया, पर्टनिस, टिटनेस, पोलियो और खसरे से बचाव के टीके पा जाते हैं, तो बच जाते हैं पर अधिकांश तो इनके अभाव में मृत्यु के चंगुल में आ ही जाते हैं। इन बच्चों के मां-बाप या तो बहुत अज्ञानी हैं या इनके प्रति लापरवाही, अपनी इन कमियों के चलते वे बच्चों को अस्पताल नहीं, अतिम संस्कार करने ले जाने में ही समर्थ होते हैं। काश ! वहां कोई प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र होता।

ढेरों बच्चों की त्रासदी कई अर्थों में इससे भी बड़ी है। वे मौत से तो बच जाते हैं पर उन्हें मुर्दा भविष्य जीने को बाध्य होना पड़ता है। जब सारी दुनिया तेज और तेज दौड़ने की कोशिश में लगी हो, हजारों दुर्भाग्यशालियों को अपने पैरों पर भी चल पाना नसीब न हो, या जब सारी दुनिया बेहतर कल की ओर देखने में लगी हो, ढेरों भाग्यहीन बच्चे कुछ भी देख पाने में असमर्थ हों या फिर जब शारीरिक-बौद्धिक स्तर की नयी-नयी सीमाएं तलाशी जा रही हैं, ढेरों बच्चे केवल आयोडीन युक्त नमक न पाने के कारण मन्द बुद्धि हो जायें और शासिरक रूप से अविकसित रह जायें तो इसे घोर दुर्माग्य या मौत के बराबर कहना शायद इन बच्चों की जासिदियों को कम करके आंकना है। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता पर कुरोबण का तुर्रा, और इससे भी आगे इन दुर्माग्यशाली बच्चों के आस-पास अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए अज्ञानता, अशिक्षा और गरीबी—ऐसे हजारों बच्चों की जिन्दगी को मजाक—एक कूर मजाक—बना देती है।

इन सारी बाध्यताओं और अक्षमताओं के मध्य में भी ये बैचारे जब स्वयं को जीवन के श्रेष मुद्दों के लिए तैयार करने निकलते हैं तो उनके सामने सरकारी स्कूल के नाम पर या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर होगा एक जीर्ण-शीर्ण कमरा और इस पूरे उपक्रम को संचालित करने और देखने-भालने के लिए एक अध्यापक।

मौत की देवी इस बीच अपना काम जारी रखती है, अब वह बच्चों की जान मारने के स्थान पर आकांक्षाओं, सपनों और आशाओं को मारती है। राज्य में हर दूसरी लड़की और हर चौथा लड़का स्कूल नहीं जाता और ऐसा करके या करने पर विवश होकर वह बच्चा अपने भविष्य की हत्या करता है और जो स्कूल जाते भी हैं वे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं करते।

इसके बाद जो बच्चे अपनी प्राथिमिक शिक्षा पूरी करते भी हैं, उन्हें लगता है कि उनकी शिक्षा उनके लिए किसी काम की नहीं है क्योंकि इसकी सहायता से वे धनार्जन करने में असफल रहते हैं, जल्दी ही ये बच्चे अपने बिल्कुल अनपढ़ भाई-बहनों की तरह ही सबसे सस्ते, सबसे निरीह कार्यों में यथा—गाड़ियों की मरम्मत करने, गिट्टी तोड़ने, बोझा ढोने या किसी ऐसे कार्य में लग जाते हैं जिसका बच्चों से कोई लेना-देना नहीं होता है। सामाजिक अव्यवस्था की यह परिणित है कि इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख युवाओं में 90,000 के पास काम नहीं है जबिक 20 हजार बच्चों को काम के पीछे अपनी आहुति देनी पड़ती है। रोजगार के इस अव्यवस्थित वितरण का दुष्परिणाम है कि सराक क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

यहां के बच्चों के गालों पर आपको लालिमा देखने को नहीं मिलेगी। घंसी हुई फटी-फटी आंखें, खाल के मीतर से झांकती हाइड्डयां यहां के बच्चों की पहचान है। जब बचपन पूर्ण यौवन पर होना चाहिए तब ये बच्चे असहाय थके हुए और चुके हुए लगते हैं। उनके आस-पास परियों जैसी कोई कल्पना नहीं होती और सामने उनके इर्द-गिर्द कभी फटकते तक नहीं। गरीबी, अश्विक्षा, बाल-श्रम तथा पहले से भी अधिक गरीबी का चक्र ही एक मात्र चक्र या दुष्यक है जो आस-पास होता है, उन्हीं के साथ-साथ इस क्षेत्र का मिक्य भी इस दुष्यक में उलझा रहता है। क्षेत्र

के नौनिहालों की इस अवस्था की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की तो नहीं हो सकती।

प्रश्न यह है क्या इस सराक क्षेत्र को, इन दुःखी और अहसास से परे हो चुके वके हुए कदमों वाले युवाओं की आवश्यकता है ? या यह क्षेत्र चमकते चेहरे बाले, ऊर्जा से लबालब भरे बच्चे चाहता है जो सचमुच वीर की संतान हों ? प्रश्न यह है कि देश का सर्वाधिक शिक्षित सम्यन्न जैन समाज अपने बच्चों के विषय में चिन्तित होकर सरकार को और श्रीमन्तों को इस ओर आकर्षित करेगा ?

प्रश्नों की शृंखला यहीं समाप्त नहीं हो जाती। प्रश्न यह भी है क्या वह प्रदेश जो श्रमण संस्कृति व तीर्थंकरों के जन्म, विहार, निर्वाण स्थल रहे वे यह ऐसा बंजर क्षेत्र बने रहने की त्रासदी ही भोगें ? क्या यही आदर्श है जैनत्व का ? क्या कहेगा भविष्य और वर्तमान इस धरा को देखकर कि क्या यहां सुभिक्ष होता था ? तीर्थंकरों की भूमि इतनी श्रीहीन इस भूमि की रज को कौन शीश चढ़ाएगा। क्या मानवता के पुजारी शुद्ध वातावरण, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, मन्दिर की बढ़िया नींव की व्यवस्था करा सकता है ? अल्प शब्दों में कहूं तो इस क्षेत्र को विकित्सत होने का मौका दे सकता है ? क्या कभी यह क्षेत्र अपने नाम के अनुरूप इन कठिन सवालों का उत्तर ढूंढ़ने का प्रयत्न प्रारम्भ करके अपना नाम सार्थक कर सकेगा ?

सराक लोग बड़े शान्त नागरिक हैं, ये झगड़ा-फसाद से बचते हैं और पड़ोसियों के साथ प्रेमपूर्वक रहते हैं। इनके 17 गोत्र हैं। वामनधारी ताम्रशासन (बारहवीं शताब्दी) से ज्ञात होता है कि मयूरमंज के भंजवंशीय राजाओं ने श्रावकों को बहुत ग्राम दिए थे। श्रावकों ने जंगलों में तांबे की खानें दूंढीं और अपनी सारी शक्ति लगाकर इन खानों का विकास किया ऐसा अनेक अंग्रेज पुरातत्ववेताओं एवं इतिहासविदों ने भी लिखा है, किन्तु विश्वास किया जाता है सन् 1023 ई. में चोल राजा राजेन्द्र देव ने बंगाल के नरेश महीपाल पर आक्रमण किया तब आते-जाते दोनों ही समय चोल सेना ने धर्म-द्वेषवश सराकों के बनवाए हुए जैन मन्दिरों का विध्वंस किया। इसके बाद पाण्ड्या नरेशों ने लिंगायत, शैव सम्प्रदाय के उन्माद में जैनधर्मायतनों का विनाश किया और सराकों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। जिन्होंने अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया, उन पर भारी अत्याचार किए गए। जब दक्षिण की ओर से शैवधर्म और आन्ध्रप्रदेश की ओर से वैष्णवधर्म का झंझावात प्रबल वेग से बढ़ता हुआ उड़ीसा, बंगाल और उत्तर बिहार में आया उस समय उसके सामने जो झुक गए वे बच गए, जिन्होंने कुछ साहस बटोरकर उसके सामने खड़े होने का प्रयत्न किया, वे नष्ट हो गए या मार दिये गये। एक बार तो श्रावकों को अपना स्थान, धन्धा, धर्मालय सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा किन्त राज्याश्रय में पत्ना हुआ धार्मिक विप्लय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में श्रावकों का सफाया करके ही माना। ये विस्थापित लोग जहां-तहां प्रायः गांवों में सुरक्षा की दृष्टि से बस गए। व्यापार छोड़कर खेती-बाड़ी का धन्धा करने लगे। धर्म छोड़कर भी संस्कार न छोड़ सके और हिन्दू कहलाकर भी स्वयं को श्रावक अथवा सराक ही कहते रहे।

जंगलों और पहाड़ियों के सूनेपन में भी घर बनाकर शान्त बातावरण में हृदय से भी शान्त हैं। अभावों की पीड़ा से अन्तस को झुलसाते नहीं हैं। बिजली, पानी की व्यवस्था हो, न हो इन्हें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। गांवों में लोग घरों में न ताला लगाते हैं, न वहां चोर हैं।

सराक बन्धु स्त्री हो या पुरुष आगन्तुकों से हँसकर मिलते हैं और यथोचित आतिथ्य कर धन्य समझते हैं। बहुत ईमानदार हैं ये।

इन सराकों के विषय में हमें नए ढंग से सोचना होगा। हमारी संस्कृति का आधार 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' रहा है, वही आज खण्डित दिखलाई पड़ रहा है, हमने भौतिक क्षेत्र में भले ही बहुत कुछ प्राप्त किया हो किन्तु एकता को तो हमने विखण्डित करके दिवालियापन ही दिखाया है।

# सराकों के बीच उपाध्याय श्री महावीर की धरोहर बही

सराक जाति का उद्भव एवं विकास इतिहास के पृष्ठों में खोया हुआ है। इसके इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो इन मान्यताओं पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि भगवान् महावीर का सिंहभूम, वर्धमान एवं विरभूम जिलों में विहार हुआ था वहां के निवासियों को जैनधर्म के संस्कारों से सुसंस्कारित किया गया था, और वहां के शावकों द्वारा धन-वैभव से सम्पन्न थे तथा उनके द्वारा बहुत से जैन मन्दिरों का भी निर्माण कराया गया था।

समय ने करवट ली। काल का तूफान जब गुजरता है तो वहां का सब कुछ बदल जाता है पुराना सब साफ हो जाता है ऐसा ही इस जाति के साथ हुआ, सम्राट अशोक ने अपने शासन की वृद्धि के लिए युद्धों का सहारा लिया, युद्धों में लाखों श्रावकों को मौत के घाट उतार दिया गया, महावीर के अनुयायियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया, उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, अतः वे जंगलों में भाग गए, जंगलों से निकलकर कभी नगरों में आने का अवसर नहीं मिला, खेती आदि करके ही अपना गुजारा करते।

जिस प्रकार जल और पवन का संयोग न मिलने से मिट्टी में दबा बीज अंकुरित नहीं हो पाता ठीक इसी प्रकार दिगम्बर गुरु के दर्शन और उपदेश का संयोग न मिलने से सराक हृदय की भूमि में दबा हुआ धर्म का बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा था। उनके ऊपर अज्ञानता की तह पड़ती चली गई थी। सराक बन्धुओं के हृदय से धर्म की मिणयां शनैः-शनैः लुप्त होती जा रही थीं, उनके जीवन में दुख की काली छाया बढ़ती जा रही थी। यद्यपि देश में सम्पन्नता और खाद्य-सामग्री का अभाव नहीं था किन्तु सराक भाई दरिद्रता के पंक में फंसे हुए थे, विगत वर्षों से सराक ग्रामों की धारा पर मिथ्यात्व का गहन अन्धकार छाया हुआ था।

वर्तमान में सराक बन्धु बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के 12 जिलों में बसे हुए हैं। भाषा एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारण उ.प्र., राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के प्रदेशों में रहने वाले जैनों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा, वह जैन समाज की मूल धारा से टूट गए थे, उन्हें मूल धारा से जोड़ने का समय-समय पर काफी प्रयास भी किया गया, पूज्य आ. विद्यासागर जी महाराज, क्षु. गणेशप्रसाद जी

वर्जी, क्षु. मनोहर लालवर्णी जैसे महान सन्तों तथा श्री बैजनाथ जी सरावगी, साहू श्री शान्तिप्रसाद जी जैन, प. बाबूलाल जमादार, रायबहादुर श्री हरकचन्द जी पाण्ड्या रांची, श्री विमलप्रसाद जी खरखरी वाले एवं श्री शिखरचन्द जैन आदि द्वारा भी सराकोद्धार हेतु कदम उठाए गए।

## उपाध्याय श्री का आगमन वरदान सिद्ध हुआ

सन् 1993 में उपाध्याय श्री का आगमन सराक बन्धुओं के लिए वरदान सिद्ध हुआ और दिगम्बर सन्त को पाकर सराक क्षेत्र की घरा मुस्करा उठी, वर्षों से गहन अन्धकार में डूबे सराक बन्धुओं के अज्ञानता के बादल छटने लगे तथा धार्मिक संस्कार पुनर्जीवित हो उठे।

उपाध्याय श्री का एक निराला ही व्यक्तित्व है, इनकी समग्र अन्तश्चेतना वात्सल्य गुण से ओत-प्रोत हैं, जब वह बोलते हैं तो उनके प्रत्येक शब्द से वात्सल्य की धारा फूटती है, उनकी मुस्कान से झरने वाले वात्सल्य निर्झर से तो उनके भक्त भींग-भींग जाते हैं, उनका व्यवहार अत्यन्त अनुशासित तथा संयत है, उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अनुशासन को महत्व दिया है क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन की सफलता की क्ंजी है।

## करुणा पुकार उठी

सराक भक्तों को उपाध्याय श्री की अभय प्रदायिनी मधुभरी करुणा की धारा प्रवाहित हुई। कल्याणमयी वाणी सुनी तो जैसे शिशु अपनी सब समस्याओं को अपने माता-पिता के समक्ष प्रगट कर देता है वैसे ही निर्भय होकर सभी ने अपनी-अपनी समस्यायें उपाध्याय श्री के समक्ष रखीं।

उपाध्याय श्री ने जब सराकों की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को सुना तो उनके हृदय में सराकों के प्रति करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होने लगा और उनके मन में सराकों के विकासोत्थान हेतु भावनाएं जाग्रत हुई तथा उनके लिए कुछ करने को कृत संकल्पित हो गए, मुनि जीवन के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए वे सराकों के जीवन में उत्थान के पुष्प विकसित करने के लिए भागीरथ के समान प्रयत्नशील हो गए। उपाध्याय श्री अन्धे की लाठी के समान सिद्ध हुए।

जैसे पायस ऋतु के आने पर चातक पक्षी लांलायित नेत्रों से आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि कब पानी बरसे और मुझे तृष्ति मिले, उसी तरह चातुर्मास की बेला में चातुर्मास कराने हेतु सभी सराक ग्राम निवासी अपने-अपने ग्राम के लिए उपाध्याय श्री की बाट जोह रहे थे लेकिन द्वय युगल मुनिराज का अपने पूर्ण झान के खजाने को लिए तड़ाई ग्राम (रांची जिला) में पदार्पण हुआ, मुनिराजों को पाकर ग्रामवासियों का मन मयूर नाच उठा अपने सजल नेत्रों से द्वय महाराज श्री की अगवानी कर चरण पखारे। महाराज श्री ने जैसे ही तड़ाई ग्राम में चातुर्मास की स्वीकृति दी तो उन सराक भाइयों ने ऐसा महसूस किया कि मानो हम बेसहारों के लिए मसीहा चलकर आया है और उन्होंने अपने भाग्य को सराहा।

चातुर्मास के दौरान अनेकानेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ है इन कार्यक्रमों से अलग विराद् सराक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दूर-सुदूर प्रान्तों के संग्रान्त महामहिम उद्योगपित पधारे साहू श्री अशोक कुमार जी दिल्ली, श्री उम्मेदमल जी पाण्ड्या आदि जैन समाज के प्रमुख, वयोवृद्ध समाजसेवी रायबहादुर मी हरकचन्द जी पाण्ड्या रांची सम्मिलित थे। महाराज श्री की प्रेरणा से हुए इस अभूतपूर्व आयोजन को सभी ने मुक्त कण्ठ से सराहा। महाराज श्री की विचारधारा से सहमत होकर सराक बन्धुओं के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक वृहद् फण्ड की स्थापना की जो इस सम्मलेन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही।

## रामबाण औषधि मिल गई

महावीर के लघुनन्दन महावीर के पथ का अनुसरण करते हुए बिहार, बंगाल सभी सराक ग्रामवासियों को शिविर के माध्यम से जैनधर्म के सिद्धान्तों को बताकर वीतराग धर्म के प्रति आस्था को मजबूत किया, और ये शिविर, सभी उन सराक भाइयों के धार्मिक शिक्षा के विकास में रामबाण औषधि की तरह साबित हुए, उपा. श्री द्वारा प्रशिक्षित युवकों द्वारा पूज्य श्री की प्रेरणा से धर्म की रश्मियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सभी प्रान्तों में लघु शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें सभी आबाल-वृद्धों ने नई उमंग के साथ भाग लिया और धार्मिक शिक्षा के साथ ही सदाचार, नैतिकता के संस्कार प्राप्त किए।

तड़ाई चातुर्मास के पश्चात् महाराज श्री धर्म की वर्षा करते हुए जशपुर, अम्बिकापुर, बगीचा आदि होते हुए पेटरवार पहुंचे।

## जमीन पर फरिश्ता उतरा

बिहारप्रान्त का चतुर्य चातुर्मास पेटरवार में (बिहार) हुआ तभी श्री कमल कुमार जी पाटोदी का सम्पर्क महाराज श्री से हुआ, जिन्हें इस युग के सरसेठ हुकुमचन्द के समान दानवीर कहा जाये तो इसमें कोई अतिश्रायोक्ति नहीं होगी। जब उन्हें महाराज श्री ने सराक भाइयों की करुण व्यथा सुनायी तो उनका हृदय द्रवीभूत ही गया और सराक भाइयों को कुछ कर गुजरने के लिए संकल्पित हो गए।

उन्होंने महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहणं कर जल्प माहों में ही तन-मन-धन से समर्पित होकर सराक भाइयों को अपने हृदय से लगाते हुए उनकी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए इस जुझासी व्यक्तित्व ने बहुत कुछ कर झाला। सराक ग्रामों में पाठशाला, मन्दिर आदि का निर्माण कराकर बेरोजगारों के जीवन की आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कराने में संलग्न हैं, उनकी मां श्री भी इस कार्य में अपने बेटे के साथ कंघा से कंघा मिलाकर सहयोग दे रही हैं और आज सराक भाई उनसे ऋणी होकर उन्हें अपना फरिश्ता मान रहे हैं।

अनायास संयोग ऐसा बना कि उपाध्याय श्री ने मेरठ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पहोत्सव में आने हेतु बिहारप्रान्त से उत्तरप्रदेश की ओर विहार कर दिया।

सन् 1995 का भव्य चातुर्मास अतिशय क्षेत्र **बड़ागांव में बड़ी प्रभावना** के साथ हुआ।

बिहार क्षेत्र से विहार किए हुए गुरुवर को 11-12 माह हो गए हैं, किन्तु आज भी सराक भाइयों के प्रति सहानुभूति-करुणा बरकरार है, शहरों से हटकर एकान्त स्थान में साधना में रहते हुए भी सराक भाइयों के पूर्व वैभव को पुनः वापिस लाने के लिए विभिन्न-विभिन्न प्रान्तों के (म.प्र., उ.प्र., पंजाब) समाजसेवी भाइयों को प्रेरित करते हैं कि ये सराक भाई आततायियों के जुल्म के कारण तुमसे ही बिछुड़ गए है। अतः उन्हें उठाकर अपने गले लगाओ और जैन समाज को एक विभाल रूप दो।

# जैन धर्म का प्राचीन गौरव स्थल

## वंग प्रान्त

भारत के पूर्वांचल को प्रकृति ने बड़े ही सुन्दर ढंग से संजोया है। इस देश में यहां के शैलगिरि, गहन-वन और सरिताओं ने धर्म एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध धर्मों की तपोभूमि है, यह त्रिवेणी कई सहस्र वर्ष पूर्व से अबाध गति से प्रवाहित होती रही है। पर्वत शृंखलाओं के मध्य बसे इस भूमिखण्ड में विभिन्नताओं के साथ ही एकरूपता का विराट दर्शन होता है। इस तपोभूमि की पावन दामोदर, कंसा, स्वणरेखा के जलों से सिंचित करती हुई सहस्रों वर्ष से जनमानस को प्रेरित करती हुई, पतित पावन गंगा में मिल जाती है। मीर्यकाल के उपरान्त गुप्तकाल एवं राजा खारवेल ने जैन धर्म को पूर्णरूपेण पल्लवित एवं पुष्पित किया। प्रमाणस्वरूप आज भी सम्भवतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा की में बहलता से जिन अवशेष उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हम प्रमुखतया बंगाल के उन दो जिलों का वर्णन कर रहे हैं जिनके नाम भगवान महावीर के यश-वैभव की जीवन्त गाया अपने नाम में उनका नाम समाहित कर अमर हो गए हैं। धरा भी तो ऐसे पुण्य पुरुषों के संस्पर्शन को लालायित रहती ही है। पू. उ. 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज भी पुनः उसी इतिवृत्त की पुनरावृत्ति के जीवन्त प्रमाण हैं। उनके चरण संस्पर्शन से पुनः जन-जन को भगवानु महावीर स्मरण हो गए और सराक बन्धु पुनः उसी प्रकार पूज्यवर गुरुदेव की शरणागत हो गए।

सराक बन्धुओं की इस शाश्वत अवस्थिति का चित्रण करने का लघु प्रयास है। इसमें मेरा कुछ नहीं, जो भी है इतिहासिवदों का, पुरातत्वविदों का सर्वेक्षण है। मैंने मात्र एकत्रीकरण का प्रयास किया है। इसका और व्यापक शोधकार्य होना चाहिए जिससे हम इस क्षेत्र में पुनः अपनी संस्कृति का ध्वजारोहण गर्व के साथ कर सकें।

पूज्य श्री 108 गुरु ज्ञानसागर जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक नमोऽस्तु!

### बंगाल प्रान्त

प्राचीन काल में बंग देश (वर्तमान बंगला देश) व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध था। राजनैतिक दृष्टि से, प्रतीत होता है कि प्राचीन बंग अप्रपंक्ति में अपना स्थान कभी भी नहीं बना पाया। यहां ऐसा कोई प्रतापी व्यक्तित्व नहीं उपरा, जिसने दिग्विजय द्वारा चक्रवर्ती का विरुद घारण किया हो। छठी शताब्दी के अन्त में बंग के राजनैतिक क्षितिज पर शशांक नरेश का उदय हुआ उसने समूचे बंग, किलंग, आन्ध्र, कोंगद और कन्नीज को जीत लिया। उसका शासनकाल छठी शताब्दी के अन्तिम कुछ वर्षों से लगमग ई. स. 619 तक माना जाता है। यह कट्टर वेदानुयायी था। बौद्ध और जैनधर्म से उसको हार्दिक द्वेष था, अपने सैनिक अभियान के समय मार्ग में जो बौद्ध विहार और जैन मन्दिर मिलते थे, उन्हें वह नष्ट करता था। नालन्दा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उसी ने जलाया ऐसा माना जाता है। चक्रवर्ती बनने जैसा शीर्य तो वह न दिखा सका पर औरंगजेब जैसे धर्मान्ध व्यक्तियों की काली सूची में उसने अपना नाम लिखा लिया। शशांक के अत्याचारों का बदला पाल नरेशों ने कसकर लिया, किन्तु वे भी ऐसे नरेश न बन सके जिन्हें सम्राट कहा जा सके।

चोलवंशी राजेन्द्र ई. स. 1018 से 1044 ने पाण्ड्य, चेर, सिंहल, चालुक्य के राजवंशों को पराजित किया। उसने कलिंग, ओड्र, दक्षिणी कौशल और बंग तक अपना साम्राज्य विस्तार किया. फिर उसने नौसैनिक अभियान चलाकर मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, कैडाह पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराई। इस अभियान के समय उसकी सेना ने मार्ग में पड़ने वाले सभी जैन मन्दिरों और मूर्तियों का व्यापक विनाश किया, समूलोच्छेदन का कार्य किया। एक कट्टर शैव के रूप में उसने जैनघर्म और आयतनों का निर्मम विनाश किया। जिस प्रकार दक्षिण में, वीर शिव लिंगायत के आचार्य अप्पार ने पल्लव राजा महेन्द्र वर्मा, जो नरसिंह वर्मा का पुत्र था, को जैन से शैव बनाकर जैनों का विनाश कराया तथा शैव आचार्य सम्बन्दर ने अपने सहयोगी सन्त तिरुनाबुक्करसर के साथ पाण्ड्य राज सुन्दर पाण्ड्य को जैन से शैव बनाकर हजारों जैनों को बलात् शैव बनाया। आठ हजार जैनों को कोल्हू में पेल दिया (पौदयपराण से)। उसने अनेक जैन मन्दिरों और मूर्तियों का विध्यंस किया अथवा उन्हें परिवर्तित करके शैव मन्दिर और शिव बना लिया, उसी प्रकार चोतराज राजेन्द्र ने 1029 ई. में और पाण्ड्य नरेश जयवर्मन सुन्दर पाण्ड्य ने सन् 1251-1268 उड़ीसा, कलिंग और बंगाल के जैन मन्दिरों और मर्तियों का विध्यंस किया।

बिहार व बंगाल के हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, रांची, पटना आदि जिलों और उड़ीसा के नीलगिरि, अतसपुर, मयूरभंज आदि स्थानों पर ईसा पूर्व प्रथम शती तक की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। ये मूर्तियां जहां बिखरी हुई हैं वहां मन्दिरों के चिह्न भी मिलते हैं, अतः असंदिग्ध रूप से ये मन्दिर भी इसी काल के हैं। वंगाल में पार्श्वनाथ और महावीर बंग प्रदेश में जैनधर्म प्रचार के कुछ ऐसे उल्लेख उपलब्ध होते हैं, जिनके अनुसार श्री ऋषमदेव, श्री पार्श्वनाथ और श्री महावीर प्रमु ने बंग में विहार किया था और धर्मोपदेश दिया था। कहा जाता है, श्री पार्श्वनाथ के धर्म-प्रवचनों ने बंग प्रदेश के सहस्रों व्यक्तियों के हृदय में जैनधर्म की अमिट छाप अंकित कर दी थी। श्री पार्श्वनाथ जी के विहार प्रसंग में ताम्रलिप्त और कोपकटक स्थानों का उल्लेख मिलता है। इन स्थानों पर वे गए धे। श्री पार्श्वनाथ के पश्चात् भगवान् महावीर ने अंग, मगध और किलंग के समान बंग देश में भी विहार करके जनमानस को जैनधर्म की शिक्षाओं से प्रभावित किया था। तीर्थंकर महावीर के उपदेशों का प्रभाव जनता पर अत्यधिक पड़ा। मानभूम, वर्द्धमान आदि नगरों के नाम महावीर के नाम पर ही रखे गए ऐसा कहा जाता है। बंगाल के इन स्थानों और इनके निकटवर्ती जिलों के अनेक प्राचीन जैन मन्दिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हुए हैं। इन जिलों में अनेक जैन मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। बंगाल के विभिन्न भागों में फैले हुए सराक बन्धु पार्श्वनाथ और महावीर की धर्म परम्परा के जीवित अवशेष हैं।

#### ताम्र शासन

बंगाल के राजशाही जिले में पहाड़पुर नामक स्थान से एक ताम्रशासन या ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है। यह स्थान कलकत्ता से लगभग 275 किमी. उत्तर की ओर और जमालगंज स्टेशन से 5 किमी. पश्चिम की ओर से बदलगाछी थाने के अन्तर्गत है। यह ताम्रपत्र गुप्त संवत् 159 (ई. सन् 478) का है। यहां एक जैन विहार मन्दिर था, जिसके ध्वंशावशेष चारों ओर बिखरे पड़े हैं। इसके चारों ओर प्राचीन काल में प्राचीर था, आजकल इसके अवशेष मिलते हैं। मध्य में एक टीला है। इसके कारण इस स्थान का नाम पहाड़पुर पड़ गया है। इस टीले के उत्खनन से ही उक्त ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है।

इस ताम्रपत्र में पंचस्तूपान्वय के निर्ग्रन्थ श्रमणाचार्य गुहनन्दि के जैन विहार का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक ब्राग्रण दम्पति ने पुण्ड्रवर्द्धन के विभिन्न ग्रामों में भूमि खरीदकर बटगोहाली ग्राम के जैन विहार को अर्हन्यूजा के लिए उसे दान दिया था। अनुमान किया जाता है कि बटगोहाली का विहार वहीं होना चाहिए जो पहाड़पुर की खुदाई में प्रकाश में आया है।

खुदाई के फलस्वरूप इस विहार के सम्बन्ध में अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं। यह विहार विशाल आकार का था। इसका परकोटा लगभग एक हजार वर्ग मी. का था। जिसके चारों ओर 175 से भी अधिक गुफाकार प्रकोष्ठ थे। विहार के चौक में चारों दिशाओं में विशाल द्वार थे। चौक के ठीक बीचोंबीच स्वस्ति के आकार का सर्वतोभद्र मन्दिर था। यह साढ़े तीन सौ फुट लम्बा-चौड़ा था। इसके चारों ओर परिक्रमा बनी हुई थी। मन्दिर तीन मंजिल का था। इनमें से दो मंजिल तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। मन्दिर की दीवारें और फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। तीसरी मंजिल के ऊपर शिखर था। आजकल जो अवशेष उपलब्ध हैं उनमें 70 फुट ऊंची दीवार अब भी विधमान है।

यह मन्दिर स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। इसकी कला का प्रभाव बर्मा के पैगान और मध्य जावा के चण्डी लोटो जोंगरंग और चण्डी सीतु मन्दिरों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है।

The Struggle for Empire, V.V. Bhartiya, Vidaya Bhawan, Bombay, pp 637-640

इसकी कला की समानता कोई दूसरा मन्दिर नहीं कर सका। सर्वतोभद्र मन्दिरों की परम्परा में यह संभवत प्रथम ज्ञात मन्दिर है। सर्वतोभद्र मन्दिर जैन परम्परा की अपनी विशेषता है। इस सम्पूर्ण विहार मन्दिर का निर्माण एक ही काल में हुआ था।

उक्त ताम्रपत्र में लिखा है—गुप्त संवत् 159 में एक ब्राह्मण नाथ शर्मा और उसकी भार्या रान्ती ने बटगोहाली ग्राम में पंचस्तूपान्यय निकाय के निर्मन्य आचार्य गुहनन्दि के शिप्य-प्रशिप्यों द्वारा अधिष्ठित विहार में भगवान् अर्हन्तों की पूजा सामग्री के निर्वाहार्थ तथा निर्मन्थाचार्य गुहनन्दि के विहार में एक विश्वाम स्थान के निर्माणार्थ यह भूमि सदा के लिए इस विहार के अधिष्ठाता बनारस के पंचस्तूप निकाय संघ के आचार्य गुहनन्दि के शिप्य-प्रशिष्यों को दान में दी।

आचार्य गुहनन्दि पंचस्तूपन्वय के प्रमुख आचार्य थे। इस पंचस्तूपान्वय की स्थापना आचार्य अर्हनेबलीदू की थीं। ये पुण्ड्रवर्द्धन के निवासी थे। इसी पंचस्तूपान्वय में आगे चलकर षट्टखण्डागम के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन भी हुए।

बटगोहाली संभवतः वट गुफावली का अपभ्रंश रूप है। इस नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां वट वृक्ष और गुफाएं बहुत थीं। यह गांव पुण्डूबर्द्धन नगर से उत्तर-पश्चिम की ओर 32 किमी. और वानगढ़ (प्राचीन कोटि वर्ष) से दक्षिण-पूर्व की ओर 45 किमी. था। इन दोनों के मध्य में बटगोहाली गांव आबाद था। पुण्डूबर्द्धन और कोटिवर्ष दोनों ही प्राचीन काल में जैनधर्म के केन्द्र थे इसलिए इस विहार का बहुत महत्व था। पुण्डूबर्द्धन राजनैतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण था।

मीर्य और गुप्तकाल में इस नगर में प्रान्तीय उपरिक (गर्वनर) रहता था। श्रुतमेवली भद्रबाह और आचार्य अर्हदूबली दोनों ही आचार्य इसी नगर के निवासी थे।

बटगोहाली बिहार की ख्याति विद्या केन्द्र के रूप में भी थी। यहां अनेक दिगम्बर मुनि रहकर ध्यान अध्ययन करते थे। उनके कारण अनेक यात्री दर्शनों के लिए उनका उपदेश सुनने आया करते थे। अनेक छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। ऐसा लगता है, ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व में बटगोहाली बिहार, उत्तर में मथुरा बिहार, पश्चिम में सौराष्ट्र स्थित गिरिनगर की चन्द्रगुफा और दक्षिण में श्रवणबेलगोला—ये चारों दिशाओं में जैन तत्वविद्या के सुदृढ़ केन्द्र थे।

इस विहार की ख्याति जैन विद्यापीठ के रूप में गुप्तकाल तक रही। गुप्त शासन के तिरोहित होने पर बंगाल में शशांक ने बटगोहाली जैन विहार बुरी तरह से क्षत-विक्षत किया। संभवतः इसके फलस्वरूप कुछ समय तक इस विहार पर ब्राह्मणों का अधिकार रहा। शशांक की मृत्यु के पश्चात् बंगाल में एक शती तक अराजकता का दौर-दौरा रहा। तब बंगवासियों ने स्वेच्छा से गोपाल नामक सरदार को सन् 750 में बंग देश का राजा निर्वाचित कर लिया। इसी से पाल वंश चला। इसका पुत्र धर्मपाल ई. सं. 770 में गद्दी पर बैठा। पालवंशी नरेश कट्टर बौद्ध धर्मानुयायी थे। धर्मपाल ने जैन विहार पर अधिकार कर लिया। उसने बटगोहाली के निकट सोमपुर नामक स्थान में बौद्ध विहार की नींव डाली और जैन विहार को उसमें सम्मितित करके एक विशाल बौद्ध विहार बना दिया। इस पर बौद्धों का अधिकार मुस्लिम शासकों के काल तक रहा। जब उन्होंने इसे नष्ट कर दिया, तब से वह भग्न दशा में पड़ा है।

बटगोहाली अर्थात् आधुनिक पहाड़पुर से प्राप्त ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उससे जैन विहार के सम्बन्ध में प्रकाश पड़ता है, जिसकी ख्याति लगभग सात सौ वर्ष तक विभिन्न रूपों में रही।

जैन कला और पुरातत्व—बंगाल के विभिन्न स्थानों पर जैनकला और पुरातत्व की सामग्री उपलब्ध होती है, जो परिमाण की दृष्टि से भले ही प्रचुर न हो किन्तु गुण और गरिमा की दृष्टि से उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

कलकता के इण्डियन म्यूजियम में पाषाण और धातुओं की कुछ जैन प्रतिमाएं कुषाण और गुप्त युग की रखी हुई हैं। मगवान् पार्श्वनाथ की एक 4 फुट ऊंची मूर्ति तथा एक शिलाफलक में लेटी हुई त्रिश्नला की मूर्ति गुप्त युग की कला का प्रतिनिधित्व करती है। यहां पाषाण और धातु की अन्य कई जैन मूर्तियां हैं जिनका काल ईसा की 9-10वीं शताब्दी माना जाता है।

पाकवीर-इसके पश्चातु पाकवीर-समूह के ध्वस्त पाकवीर मन्दिर हैं

(पाकवीर-समूह से हमारा आशय उन ध्वस्त मूर्तियों से है जो पाकवीर और आसपास बिखरे पड़े हैं)। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पाकवीर और उसके आसपास विस्तृत क्षेत्र में जैनों ने, जो आजकल सराक कहलाते हैं, अनेक जैन मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया था।

पाकवीर पुरुलिया से 45 किमी. तथा बड़ा बाजार के उत्तर-पूर्व में 30 किमी. और पींचा के पूर्व में डेढ़ किमी. पर एक छोटा-सा गांव है जिसे पाकवीर कहते हैं। यहां बहुत से प्राचीन मन्दिर और कला सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी है, मुख्यतः यह जैनों से सम्बन्धित है। यहां की कुछ प्रमुख कला सामग्री एकत्रित करके एक रुप्पर के नीचे जमा कर दी गई है। यह रुप्पर किसी प्राचीन मन्दिर के अवशेषों के ऊपर बना हुआ है। उस मन्दिर की नींव अब तक यहां विद्यमान है। यहां सबका ध्यान आकृष्ट करने वाली एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति ऋषभदेव तीर्थंकर की है। यह नौ फूट ऊंची है और श्याम वर्ण की है। अजैन जनता इसे मैरव देव मानकर पुजती है। और भी कई मूर्तियां हैं जिन पर तीर्यंकरों के विस्त बने हुए हैं। दो छोटी मुर्तियों पर बैल के चिह्न अंकित हैं। एक छोटी मुर्ति पर कमल का चिह्न बना है। एक चैत्य है जिसके चारों ओर क्रमशः महावीर शान्तिनाय. ऋषभदेव और कुन्थुनाथ की मूर्तियां हैं। इन चारों मूर्तियों के ऊपर दोनों ओर उड़ते हुए हंस चोंच में पुष्प-मालाएं लिए हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चैत्य है। बड़ी मूर्ति जिस मन्दिर की थी, वह मन्दिर बड़ा विशाल रहा होगा और लगता है पाकवीर के पास एक ऐतिहासिक पाषाण है, जिस पर दो हाथ का एंक वृक्ष अंकित है, इसके ऊपर एक पदुमासन जैन मूर्ति है, उसके दोनों ओर दो इन्द्र हैं, वृक्ष के ऊपर एक बालक शाखा पर बैठा है, नीचे माता-पिता बने हैं, माता की गोद में बालक है, पिता यझोपवीत पहने हुए हैं, नीचे आसन में सात गृहस्थों का अंकन है, इस मूर्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्य काल में सिंहभूम और मानमूम जिलों में जैनधर्म की स्थिति बहुत अच्छी थी। पुरातत्यावशेषों के अतिरिक्त मानभूम जिले में अन्य भी कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनसे मध्य काल में जैनधर्म की बिहार में स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इन जिलों में ब्राह्मण जाति के जो व्यक्ति निवास करते हैं, वे दो वर्गों में विभक्त हैं-पश्चिमी ब्राह्मण और पूर्वी ब्राह्मण। पश्चिमी स्वयं को वर्द्धमान महावीर की जाति का या उनका अनुयायी बतलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी ब्राह्मण राजस्थान अथवा गुजरात से यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे और मध्य काल में वहीं बस गए थे। कहा जाता है कि ई. सन् 1023 में राजेन्द्र चोलदेव के सेनापतित्व में राज्य विस्तार के हेतू चोल सैनिकों ने मानभूम के जैन मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया था। यहां से प्राप्त अवशेष मध्यकालीन हैं

जिनसे इस जिले की मध्यकालीन जैनधर्म की स्थिति का बोध प्राप्त होता है। उसका मुख पश्चिम की ओर है। बड़ी मूर्ति पैरों और जांधों पर खण्डित है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने इस देश को जीता था तो उन्होंने तलवारों से इस मूर्ति की तोड़ा था। ये निशान उसी के हैं।

इसके पास ही सन् 1871-72 में टीले की खुदाई कराई गई थी। उसमें पांच जैन कलावस्तु निकर्ली। ईंटों का एक पूर्वाभिमुख मन्दिर अब भी भग्न दशा में खड़ा हुआ है। इसके उत्तर में चार पाषाण मन्दिर एक पंक्ति में हैं। जब ये बने थे, तब इनमें केवल गर्भगृह ही था, किन्तु बाद में मण्डप बना दिए गए, जो बाद में टूट गए। ये सब उत्तराभिमुखी हैं।

इनके उत्तर में पांच मन्दिर हैं। ये पंक्तिबद्ध न होकर अक्रम से हैं। इनमें दो मन्दिर पत्थरों के हैं और तीन मन्दिर ईंटों के हैं। ईंटों के मन्दिर टूटे पड़े हैं। पत्थरों के मन्दिरों में एक पूर्ण है, दूसरा भग्न हो चुका है।

इसके उत्तर में चार मन्दिरों की पंक्ति है। इसमें तीन पाषाण के हैं और एक ईंटों का है। सभी भग्न हैं। ईंटों के मन्दिर के पूर्व में दो टीले हैं जो ईंटों के दो मन्दिरों के अवशेषों से बन गए हैं। मन्दिरों की इस पंक्ति के दक्षिण में तीन पाषाण मन्दिरों की पंक्ति है, किन्तु वे सब भग्न हैं।

ये लगमग तीन-साढ़े तीन सौ वर्ग फुट में फैले हुए हैं। मन्दिरों के निकट कई तालाब हैं। एक में पत्थर के घाट बने हुए हैं लेकिन ये घाट टूट-फूट चुके हैं। मन्दिरों में जो पत्थर लगाए गए हैं, वे बलुए पाषाण हैं। वे बिना चूने के जोड़े गये हैं। कारीगरी सादा, किन्तु सुन्दर है। मण्डप या महामण्डप में जो स्तम्भ काम में लाए गए हैं वे बिल्कुल सादा हैं।

इस प्रकार लगता है, यहां पन्द्रह-सोलह या इससे भी अधिक मन्दिर थे। पुरुत्तिया जिले में ही अनाईमहादेव बेडा या अनाईजामाबाद स्थान है। यह स्थान पुरुत्तिया से 10 किमी. दूर है। वह कसा नदी के किनारे पर वृक्षों और लताओं से सुशोभित रमणीय स्थान है। यहां खुदाई में 11 जैन मन्दिर और अनेक जैन मूर्तियां निकली थीं किन्तु सभी भग्न अवस्था में। किन्तु कुछ वर्ष पूर्व वहां के महन्त शिवानन्दजी को भूगर्म स्थित जैन मूर्तियों के सम्बन्ध में स्वप्न हुआ तदनुसार जमीन खोदी गई। फलतः भगवान् पार्श्वनाथ की पांच फुट ऊंची नीलवर्ण पाषाण की खड्गासन प्रतिमा उपलब्ध हुई। यह प्रतिमा एक शिलाफलक में उल्कीर्ण है। इसके दोनों ओर छह-छह कोष्ठकों में चौबीस तीर्थंकरों की खड्गासन प्रतिमाएं अंकित हैं। भगवान् के शीर्ष पर सप्तफणावली मण्डप है।

अनाईजामाबाद का क्षेत्र तो शोधकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त है,

साधना करने वालों के लिए साधना की जगह है। कलकता, मुम्बई, मद्रास, दिल्ली, आरा, गोहाटी आदि से दर्शनार्थी यहां आते हैं। बंगाल, बिहार का तो यह अतिशय क्षेत्र है। चारों ओर के ग्राम यहां मनौती मांगते हैं। कहते हैं आश्रम के महन्त श्री शिवानन्दजी के पैर शिथिल होकर अशक्त हो गए थे। तीन माह तक उसी स्थान पर एकाग्रता से रहे जहां भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्ति थी। एक दिन उन्हें लगा कि किसी ने कहा भगवान् पार्श्वनाथ का 'जल ला और प्रक्षाल कर'। महन्त जी ऐसे उठे जैसे विद्युत का करण्ट छू गया और वह चलने-फिरने लगे। कंसा नदी पर गए, छानकर जल लाए और ठीक हो गए। कहते हैं इस आश्रम में हिंसक प्रवेश नहीं कर सकता। सहज विरोधी जीव—यथा नेवला और सर्प भी यहां एक साथ रहते हैं।

भगवान् के पृष्ठ भाग में सर्पकुण्डली अत्यन्त कलापूर्ण प्रतीत होती है। शीर्ष पर सप्तफणावली मण्डप है। भगवान् के पृष्ठ भाग में सर्पकुण्डली अत्यन्त कलापूर्ण प्रतीत होती है। अधोभाग में दोनों ओर चमरेन्द्र खड़े हुए हैं। चमर कन्धे पर रखा हुआ है। दोनों चमरवाहकों का एक चरण नृत्य मुद्रा में उठा हुआ है। चरणों के दोनों ओर हाथ जोड़े हुए धरणेन्द्र और पद्मावती खड़े हुए हैं। पाश्वनाथ की यह मूर्ति अति भव्य और अतिशय सम्पन्न है। इसके अतिरिक्त और भी कई मूर्तियां निकली धीं, वे सब वहीं विराजमान हैं।

वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट पूचहा गांव है। इस गांव के बाहर एक टीला है जिसे देवलगढ़ (राजपाड) कहते हैं। इस टीले के ऊपर भगवान् ऋषभदेव की दो फुट ऊंची पद्मासन प्रतिमा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त पंचबालयित की प्रतिमा भी रखी हुई है। चारों ओर प्राचीन ईंटें बिखरी हुई हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह टीला किसी प्राचीन जैन मन्दिर का अवशेष है।

खड़गपुर से 55 किमी. दूर रूपनारायण नदी तट पर कोयलघाट नामक स्थान है। इस नदी का पुल बनाते समय एक खम्भे की खुदाई में भगवान् चन्द्रप्रभु की एक प्रतिमा निकली थी जो यहां के पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर में विराजमान कर दी गई। यह मूर्ति हल्के पीले और काले रंग की है। इस मूर्ति के सम्बन्ध में दो बातें बहुत प्रचलित हो गई हैं—एक तो यह कि यह मूर्ति समय-समय पर रंग बदलती है। दूसरे, इसके समक्ष जो भी मनोकामना की जाएगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। इन किंवदन्तियों के कारण अनेक जैन मन्दिर और जैनेतर नर-नारी यहां मनौती मनाने आते रहते हैं। इस प्रकार यह मन्दिर अतिशय क्षेत्र बनता जा रहा है।

इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी यह स्थान उन जैनों का, जिन्हें आज सराक कहा जाता है, बहुत बड़ा केन्द्र रहा होगा और यहां उस समय जैनों की संख्या बहुत रही होगी। यहां जो सामग्री उपलब्ध हुई है वह ईसा पूर्व से लेकर गुप्तकाल तक की है। इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या में यहां मन्दिरों का निर्माण इसलिए किया गया, क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र था। सम्भवतः भगवान् महावीर विहार करते हुए यहां पधारे थे और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने जैनधर्म अंगीकार किया था। भगवान् महावीर से पहले श्री पाश्वनाथ जी भी यहां पधारे थे। इन तीर्थंकरों की किसी विशेष घटना की स्मृतिस्वरूप इन मन्दिरों का निर्माण किया गया।

पहाड़पुर के फलकों पर बंगाल के पशु-पक्षी और वृक्ष-वनस्पति का घनिष्ठ अंकन है। उनमें हाथी, घोड़ा, चम्पक, कदम्ब आदि हैं।

बंग जनपद में जैनधर्म के अनेक सुप्रसिद्ध केन्द्र थे किन्तु तीर्थ क्षेत्र एक भी नहीं था। आज भी बंग देश (बंगला देश और भारत के बंगाल प्रान्त) में जैनों का कोई तीर्थ विद्यमान नहीं है। प्राचीन काल में बंग देश में कर्ण, सुवर्ण, कोटिवर्ष, ताम्रलिप्ति, कोपकटक, पहाड़पुर आदि सुप्रसिद्ध जैन केन्द्र थे, किन्तु वे भी तीर्थ नहीं थे और आज तो उनकी पहचान भी दुर्लभ है।

कंलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ वस्तुएं और उत्खनन से प्राप्त सामग्री संग्रहीत है। इसमें पाषाण और घातुओं की मूर्तियां सुरक्षित हैं। यहां पाषाण की केवल 4 जैन तीर्यंकर मूर्तियां देखने में आई हैं:

- 1. एक सवा तीन फुट के शिलाफलक में चौबीस तीर्थंकरों की कामोत्सर्गासन में प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। मध्य में श्री चन्द्रप्रभु तीर्थंकर पद्मासन में विराजमान हैं। यह प्रतिमा 9वीं शती की है।
- 2. पार्श्वनाथ की कुछ हल्के भूरे पाषाण की यह प्रतिमा तीन फुट ग्यारह इंच की है। यह पद्मासन में विराजमान है। यह प्रतिमा गुप्तयुग में 5वीं शती की स्वीकार की गई है। ध्यानस्थ पार्श्वनाथ के ऊपर संवरदेव द्वारा किए गए उपसर्ग का दृश्य अंकित है।
- 3. एक तीर्थंकर प्रतिमा जिसकी चरण चौकी पर कोई लांछन और लेख नहीं है, अतः यह निश्चित नहीं हो सका है कि यह किस तीर्थंकर की प्रतिमा है। इसकी अवगाहना साढ़े चार फुट है तथा पद्मासन में स्थित है। इसका काल 9-10वीं शताब्दी प्रतीत होता है।
- 4. एक पाषाण फलक में भगवान महावीर की माता त्रिश्नला लेटी हुई हैं और तीर्यंकर के गर्भावतरण के सूचक 16 स्वप्न देखती हुई सुखनिद्रा का आनन्द ले रही हैं। फलक में 16 स्वप्न अंकित हैं। यह मूर्ति गृप्त शैली में ईसा की पांचवीं शताब्दी

की अनुमानित की जाती है। यह मूर्ति महास्यान (बंगला देश) से उपलब्ध हुई थी। कुछ लोग भ्रमवश इसे मायादेवी के स्वप्नदर्शन की मूर्ति मानते हैं किन्तु वस्तुतः है जिशला का स्वप्नदर्शन।

5 घातु की जैन प्रतिमाएं हैं। इनमें दो पद्मासन हैं तथा शेष तीन खड्गासन हैं। पांचों ही प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की हैं और प्रायः दसवीं शती की हैं। इनमें 1 प्रतिमा मध्यप्रदेश से, 3 उड़ीसा से तथा 1 प्रतिमा बंगाल से उपलब्ध हुई है।

# वर्द्धमान जिले की अवस्थिति

गजेटियर (प्रकाशित) 1910 के अनुसार वर्द्धमान जिले की सीमाएं इस प्रकार हैं—

उत्तर में संथाल परगना, वीरमूम, मुर्शिदाबाद, दक्षिण में हुगली, मिदनापुर, बांकुड़ा, पूर्व में नदिया और पश्चिम में मानभूम। इसमें 2697 वर्ग मील स्थान है।

गजेटियर में कुछ विशेष विवरण तो नहीं है किन्तु कलकत्ता बंगीय साहित्य सम्मेलन का अष्टम अधिवेशन जो वर्द्धमान में हुआ था, उसका विवरण बंगला सन् 1921 का मुद्रित देखने पर प्रसिद्ध विश्वकोष के रचयिता श्रीयुत् नगेन्द्रनाथ बसु लिखित वर्द्धमान की प्राचीन कथा है। इसका सार निम्न प्रकार है—

प्राचीन काल में वर्द्धमान तथा उसके आसपास के जिले को राढ़भूमि कहते थे। मार्कण्डेय पुराण तथा वराहमिहिर की वृहत् संहिता में भी वर्द्धमान जिले का वर्णन है। इसका कहीं-कहीं नामसूत्र भी है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने सूक्ष्म को ही राढ़देश कहा है। श्री महावीर स्वामी के समय के अनुमान में सन् ईस्वी से 500 वर्ष पूर्व सूक्ष्म तथा राढ़देश को वर्द्धमान के नाम से जाना जाता था। 24वें तीर्थंकर भगवान् महावीर ने यहां कई वर्ष तक विहार किया इसलिए दिगम्बर जैन, समाज ने इसे पुण्य क्षेत्र माना और बहुत सम्भव है कि वर्द्धमान स्वामी के पुण्य समागम होने से इस स्थान का नाम वर्द्धमान प्रसिद्ध हुआ।

आई. एच. क्यू. 4, पृष्ठ 44, साहित्य परिषद पत्रिका 1922, पृष्ठ 5 जे. बी. ओ., आर. एस. 1927, पृष्ठ 90 के अनुसार वर्द्धमान के नाम पर बंगला देश के मानभूम, सिंहभूम और वर्द्धमान जिलों के नाम पड़े हैं। यूनानी दूत मैगस्थनीज भारत में ई. पू. चतुर्थ शती में आए थे, उन्होंने भी इस देश को गंगारिडि नाम से लिखा है। यूनान और रोम देश के किवयों के वर्णन से मालूम पड़ता है कि सन् ई. से चौधी शताब्दी पूर्व से पहली शताब्दी के मध्य में इस वर्द्धमान देश के अन्दर परतालिस, गंगे और कारवया नाम के तीन प्रधान नगर थे तथा बन्दरगाह थे। फ्रांसीसी विद्वान सैण्ट मार्टिन वर्तमान वर्द्धमान को ही परतालिस कहते हैं। गंगासागर संगम को ही गंगे तथा वर्तमान कांटोया काटदया है।

सन् ई. की सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग राढ़देश में आया था। इस यात्री ने लिखा है कि उस समय राढ़, सूक्ष्म अथवा वर्द्धमान को कर्ण सुवर्ण कहते थै। यह प्रदेश बहुजनपूर्ण बहुत घनशाली तथा विद्यानुरागी पुरुषों का आवास था। राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। उसमें 10 बौद्ध आश्रम तथा 50 अन्य सम्प्रदायों के देव मन्दिर थे। सन् ई. 8वीं एवं 9वीं शती में इस राढ़देश में शूरवंशीय राजाओं का अधिकार था, उसके पश्चात् पाल राजाओं के अधिकारों में जो भाग रहा उसको उत्तर राढ़ और पाल वंश के अधिकार में जो देश का भाग रहा उसको दक्षिण राढ़ कहते हैं। जैनधर्म का अस्तित्व इस देश में अति प्राचीन काल से था।

वर्द्धमान जिले में मंगलकोर थाने के अन्तर्गत उज्जैनी नगर के पास आडउयाल नामक ग्राम के मध्य में वट वृक्ष के पीछे एक मंगलचण्डी का मन्दिर है। इसके पास से होकर ग्राम में उत्तर-पूर्व कोने में लोचनदास का पाट है। यह समाधि स्थल है। इस समाधि मन्दिर के बाहर पूर्व भाग में माधवी लता के नीचे दो समाधि स्थलों के मध्य में एक कृष्ण पाषाण की बनी हुई बहुत सुन्दर जैन तीर्थंकर की प्रतिमा थी। इस मूर्ति को अब कलकत्ता बंगीय साहित्य परिषद के स्थान में लाकर रखा गया है। यह मूर्ति शान्तिनाय भगवान की है चूंकि आसन में मृग का चिह्न है। मूर्ति के मस्तक पर छत्र शोभायमान है। उसके दोनों ओर दुन्दुभि शोभनीक है और भी देव-देवियों की मूर्ति भूमि रूप है।

बंगाल में अनेक स्थानों पर जैन मूर्तियां मिली हैं और सरकारी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। जैन पुरातत्व सामग्री को देखकर श्री आर. डी. बनर्जी ने इसे 'जैन प्रभाव वाला क्षेत्र' कहा है। श्री डी. के. मित्र द्वारा सुन्दर वन के पास अन्वेषण में कम-से-कम दस मूर्तियां प्रकाश में आई हैं। आर. डी. बनर्जी ने लिखा है ये सभी मूर्तियां दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की हैं।

डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्दशाह, एम.ए., पी-एच. डी. बगैदा ने अपनी पुस्तक Studies is India Art, Page No. 26 में लिखा है—"All the India images belongs to the Digambara Sect." अर्थात् ये सारी मूर्तियां जैन दिगम्बर सम्प्रदाय की हैं.। P. C. Roy Choudhary, Jain Antiquities in Manbhum में लिखते हैं—A number at inscriptions on the Pedestals of the images have been found. Thay have not yet been property deciphereel or studied. A proper study at the inscriptions and the images supported by some exequaties in well identified area at Jaina culture will no doubt throw a good deal at light on the history of culture in this part at country extendies over two thousand years.

Amrit Aazar Patrika, Nov.1956

# मानमूम जिला की अवस्थिति

सन् 1911 के गजेटियर के अनुसार मानभूम छोटा नागपुर के पूर्वीय भाग में था, उसमें लिखा है--

यह मानभूम छोटा नागपुर के पूर्वीय भाग में है। 4147 वर्ग मील जगह है जिसमें सन् 1901 में 13,01,364 जनसंख्या थी। इसकी भौगोलिक सीमा उत्तर में हजारीबाग और संथाल परगना, पूर्व में वर्द्धमान, बांकुड़ा और मिदनापुर, दक्षिण में सिंहभूम और पूर्व में रांची और हजारीबाग हैं। इसमें बराकर, दामोदर, स्वणरेखा तीन प्रसिद्ध नदियां हैं। इस जिले में श्रावकों की संख्या जिनको अब सराक कहते हैं 10,496 है।

इनके सम्बन्ध में मानभूम गजेटियर जिसको एक कूपलैण्ड साहब ने बनाया था तथा सन् 1911 में छपा है उसमें लिखा है—सराक लोग पक्के शाकाहारी हैं, ये मांसाहार से परहेज करते हैं—गूलर आदि कीड़े वाले फलों को नहीं खाते। दिन में खाना अच्छा समझते हैं। कुलदेवता श्री पार्श्वनाथ को कहते हैं। यथि जैनधर्म का उपदेश न मिलने से यह जैनधर्म को बिल्कुल भूल गए हैं तथा श्रावकों के संस्कार मौजूद हैं।

A. S. B. 1868, No. 35 में लिखा है-

They (Sarak) are represented as having great scruples against taking life. They must not eat till they have seen the sun and they venerate Parasavnath.

The Jain images are a lear proof of the existence at the Jain religion in there parts in old times. (A. S. B. 1868)

It is now forgotten that the district at Manbhum in Chota Nagpur Division in Bihar has been a great centre in Jainin Probably no other district in India could he fane more ancient Jain Antiquities going in neglect than in Manbhum.

Manbhum was the district through which are had to pase while going from Bengal or Bihar to Utkal or Orissa.

## शोध हेतु व्यापक सम्भावनाएं

आश्चर्य है कि मानभूम जिले में जैन पुरातत्व की व्यापक सामग्री फैली हुई है, परन्तु सब उपेक्षित है। बाराभूम जिले का पावनपुर छोटा-सा ग्राम प्राचीन समय में महत्वपूर्ण जैन केन्द्र था। यहां काफी प्राचीन जैन मन्दिर एवं घ्वांसावशेष हैं, कुछ मन्दिरों पर आकर्षक कलाकारी है। मन्दिर के चारों ओर तीर्थंकरों की खण्डित प्रतिमाएं यहां 6 किलोमीटर की दूरी पर छोटा-सा ग्राम अजानी में 2 फुट ऊंची शान्तिनाथ जी मगबान की खड्गासन प्रतिमाएं हैं।

कुछ पूर्ण प्रतिमाएं भी कृक्षों के नीचे अथवा खुले स्थानों पर पड़ी हुई हैं। इनको राजकीय संरक्षण भी नहीं है। फलस्वरूप प्रतिदिन क्षरण हो रही हैं, चूंकि इन पर राजकीय प्रतिबन्ध नहीं है, अतः कुछ लोग इन्हें अपने घरों की दीवारों में और मन्दिरों में लगवा रहे हैं। यदि इन प्रतिमाओं पर शोध किया जाए तो निश्चित रूप से इससे 2000 वर्ष प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जैन लोगों को इस ओर आगे आना चाहिए।

हिन्दी मनु., भी. सी. राय चौधरी के लेख

## वर्द्धमान जिले की विशेषताएं

- इस जिले में शिक्षा का विशेष प्रचार है। स्त्री, पुरुष सभी प्रायः शिक्षित हैं। उच्च शिक्षा का प्रचार है।
- 2. मुख्य व्यवसाय कृषि है। रहन-सहन, वार्तालाप सभी शिष्ट एवं सभ्य है। जीवन स्तर मध्यम है।
  - 3. शुद्ध शाकाहारी हैं, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं।
- 4. जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित गृहस्थोचित नियमों का पालन घर-घर होता है। णमोकार मन्त्र तथा अन्य जैन चर्चाओं का ज्ञान है।
  - 5. स्त्रियां घर एवं रसोई में शुद्धि और मर्यादाओं का पालन करती हैं।
  - 6. आर्थिक स्थिति ठीक है-व्यापार, खेती, नौकरी करते हैं।
  - 7. अतिथि सत्कार करते हैं। दहेज प्रथा से परेशान हैं।
- 8. कहीं भी कभी भी किसी सराक बन्धु को जधन्य अपराध में सजा नहीं मिली और न जधन्य कुकृत्य करता हुआ पकड़ा गया।
  - 9. सादा जीवन और उच्च विचार वाले श्रद्धालु श्रावक हैं।
  - 10. विधवा विवाह, अनमेल विवाह, विजातीय विवाह नहीं करते।
- 11. अपनी सराक जाति (दुमका, बांकुड़ा और संद्याल परगने में ही शादी करते हैं।
  - 12. सराक जाति का पूर्ण संगठन चाहते हैं।
  - 13. प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली, अण्डा आदि का प्रयोग नहीं करते।
  - 14. स्वाभिमानी और बात के धनी हैं। तीर्थयात्राएं करते हैं।

## वर्द्धमान

पश्चिमी बंगाल में बांकुड़ा, वर्द्धमान, पुरुलिया, मेदिनीपुर, मानमूम सराक बहुल क्षेत्र हैं। ताजा सर्वेक्षण में वर्द्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा के ही 139 ग्रामों में 4285 परिवारों में 32891 सराक बन्धु निवास कर रहे हैं।

प्राचीनकाल में वर्द्धमान तथा उसके आसपास की भूमि को राढ़ भूमि कहते थे। श्वेताम्बर साहित्य में भगवान् महावीर के छचस्थकाल के विहार का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। भगवान् ने लाढ़ (राढ़) देश के वज्रभूमि और शुप्रभूमि प्रदेश में अपनी छचावस्था में विहार किया। उस समय वहां के निवासियों ने उपसर्ग भी किए किन्तु भगवान् के व्यक्तित्व का यह चमत्कार ही कहना होगा कि वे ही लोग भगवान् के अनुयायी बन गए और देश का नाम ही भगवान् के नाम पर वर्द्धमान हो गया। तब से राढ़ के स्थान पर वर्द्धमान ही चला आ रहा है।

पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागर जी के प्रवास काल में उनसे प्रेरणा लेकर युवकों के एक समूह ने जिनमें प्रमुख थे—दीनबन्धु मांझी, अजित कुमार मांझी, सृष्टिधर मांझी, किरीट मांझी। एक दल इस जिले के सर्वेक्षण हेतु गया। इस जिले के 28 ग्रामों के 377 परिवारों की कुल जनसंख्या 3581 से वार्ता के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन्हें अपने सराक होने का अनुभव तो है पर दीर्घ समय से किसी भी प्रकार का धर्म साधन न मिलने से ये अपनी संस्कृति को भुला बैठे हैं। यहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार है। जीवन स्तर मध्यम है। सुकचि सभ्यता है। अतः समझाने पर शीघ्र समझ मी जाते हैं। स्वभावतः सरल एवं शान्त ये बंगाल निवासी यहां की परम्रागत प्रान्तीय संस्कृति के साथ कभी तालमेल बैठा ही नहीं सके। ये अलग तो हो गए पर मांसाहार से सूर्योदय देखने वाले उस मतस्य मांसप्रिय क्षेत्र से संस्कारगत आत्मीयता न रख सके।

## सराक क्षेत्र एवं उपाध्याय ज्ञानसागर जी

बीसवीं शती का यह अन्तिम दशक जैन समाज के लिए दुःस्वप्न की नीम-रोशन सुरंग की भाति है जहां प्रकाश की इघर-उघर बिखरी विगलियां भी अंधेरे की ही छायाओं के सदृश लगती हैं। आज भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं। देव, शास्त्र, गुरु सबके प्रति श्रद्धा को हमने प्रश्निचिह्नित कर दिया। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में धर्म, अश्रद्धा, शंका और कुतकों से विर गया है। हमने अपने वैज्ञानिक तर्कसम्मत श्रद्धास्वद जिनदेव की वाणी को इस वैज्ञानिक युग में अलमारियों में बन्द कर दिया। किन्तु ग्रे-गुरु ही जिनकी करुणा एवं वात्सल्य समय-समय पर प्रत्येक प्राणी को सावधान कर धर्मोन्मुख करते हैं।

पश्चिमी बंगाल के रज को पूज्य श्री ने अपने चरणारिबन्द से जैसे ही स्पर्श किया कि वह माटी जन-जन के लिए पूज्य हो गई। चारों ओर के सराक क्षेत्र बंगालवासियों के सुप्त संस्कार जागृत हो गए। हजारों की संख्या मे पुरुलिया, वर्धमान, झापड़ा, मिहीजाम, पुचड़ा, रघुनावपुर, राजड़ा आदि ग्रामों से युवा आकर चरणों को स्पर्श कर धन्य हो गए। सभी ने किसी दिगम्बर जैन साधु के दर्शन पहली बार ही किए थे। आहारचर्या का दृश्य देखने हेतु भीड़ उमड़ पड़ी।

4-12-94 को पुरुलिया (बंगाल) में बंगाल प्रान्तीय विराट सराक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 200 ग्राम के 1500 सराक बन्धु पधारे। सम्मेलन में बंगाल के विभिन्न सराकों ने अपने विचार रखे और पूज्य श्री के शुभागमन को अपने लिए, क्षेत्र के लिए कल्याणकारी बताया। तत्काल ही पुचड़ा (बर्द्धमान) में जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। रखुनाथपुरा में एक सेन्टर तथा राजड़ा में एक जैन मन्दिर और मिनी सेन्टर एवं बोदमा में एक जैन मन्दिर का निर्माण कार्य हो चुका है, खोलने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। हर्ष का विषय है कि श्री प्रेमचन्द जी जैन तेल वालों (मेरठ) ने इस कार्य को सम्पन्न कराया। वहां एक सेन्टर का निर्माण कार्य हो चुका है। मन्दिर का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही 23 फरवरी, 96 में वेदी प्रतिष्ठा होने जा रही है।

# बर्द्धमान जिले की गतिविधियां

पूज्य उपाध्याय श्री जी की पावन प्रेरणा से वर्द्धमान जिले में प्रगति के द्वार खुल गए हैं। आबाल वृद्ध जहां एक ओर धार्मिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वहीं उन्हें स्वाबलम्बी बनाने हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहां विद्यालयों में अध्ययनरत असहाय सराकों को छात्रवृति एवं पाठ्य-पुस्तकों भी प्रदान की जा रही हैं तथा कम्पाउण्ड्री, टाइपिंग, ड्राइविंग आदि का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्द्धमान जिले के ग्राम इटापाझ में पांचर्वी-छठी-सालवी-आठवीं एवं दसवीं कक्षा में क्रमञ्चः अध्ययनरत छात्रों, काकुली मण्डल, श्लंकर मांझी, उत्तममजा, किरीटी मांझी एवं देवकुमार मांझी को 100/-, 100/-, 150/-, 150/- एवं 200 रूपये की छात्रवृति पुस्तकों हेतु वितरित की गई। आखरा जहां सराकों के 24 घर हैं वहां के छात्रों को जो आठवीं-नवीं-दसवीं में पढ़ते हैं उनको 150 एवं 200 रुपये की छात्रवृति पुस्तकों हेतु प्रदान की गई है। इनके नाम हैं—मलय मांझी, सनातन मांझी, मिदुला मण्डल, उत्तम मांझी, प्रिया मांझी, मिलु मांझी, विवेक मांझी, सौरम मांझी।

गोरोनडीह के दामक्यारी गांव के नवीं कक्षा के 4 छात्रों को 200 रुपये की छात्रवृति प्रदान की गई। इनके नाम हैं—विश्वरूप मांझी, अंजन मांझी, प्रशान्त मांझी, पुत्रुल मांझी।

लालगंज के 4 छात्रों को जो छठी-सातवीं-आठवीं के छात्र हैं 100, 150 एवं 200 रुपये पाठ्य-पुस्तकों हेतु प्रदान किए गए। इनके नाम हैं—सौरभ मांझी, चेताली मांझी, दीपांकर मांझी, सोवा मांझी।

पुचड़ा ग्राम के नवीं कक्षा के तीन छात्रों को 200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इनके नाम हैं—देवाशीष मांझी, तारकनाथ मांझी, झरना मांझी।

सालनपुर के सातवीं-आठवीं कक्षा के 3 सराक छात्रों को 150 रुपये पाठ्य-पुस्तकों हेतु दिए गए जिनके नाम हैं—मीना लायक, बारानली लायक, अमिया लायक।

आसनसोल के आठवीं कक्षा के झूलन मण्डल को 200 रुपये दिए गए। वर्धमान क्षेत्र में 17-18 गांवों में दिगम्बर सराक कमेटी बनाई जा चुकी है। सराक क्षेत्र में जो व्यक्ति बहुत गरीब हैं, बीमारी से पीड़ित हैं या कोई ऐसे व्यक्ति जिनका सहारा नहीं है, जो विधवा है उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है एवं बीमार व्यक्तियों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है।

इसी प्रकार रोजगार प्रशिक्षण के अन्तर्गत गोराडीह कमर्शियल इन्स्टीट्यूट में 4 युवकों को टाइपिंग प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। ये युवक हैं—मानस मांझी, आशीष मांझी, कु. बाबी मांझी, हीरसदन मांझी, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त इन सबको प्रवेश शुक्त एवं मासिक शुक्त प्रदान किया गया। इनके कोर्स की अविधि 3 माह है।

इसी प्रकार 8 युवकों एवं युवितयों को रूपनारायणपुर राजलक्ष्मी कमिर्शियल इन्स्टीट्यूट में प्रवेश दिलाया गया। इनको भी मासिक फीस एवं प्रवेश फीस प्रदान की गई। इनके नाम हैं—अशोक कुमार मांझी, अनिता मांझी, पवित्रा मांझी, श्रीमती शिखा मण्डल, तरुण कुमारी मण्डल, काकोली मांझी, प्रदीप मांझी, देवकुमारी मांझी।

मोटर ड्राइविंग के लिए वर्द्धमान जिले के सालनपुर, आछड़ा, इटापाड़ा ग्रामों के 6 युवकों को प्रशिक्षण हेतु 1-7-95 को प्रवेश दिलाया गया है। इनकी 350 रुपये महीना फीस एवं कुल खर्च 1000 रुपये प्रति युवक सराकोत्थान समिति की



श्री राज्यिमी जी फाउ पर १४८८ में नविनिर्मित मन्दिर जी में भगवान १००८ श्री पार्शनाथणी की ७ फट राज्यासन प्रतिमा ।



सराक क्षेत्र



श्री दिसम्बर जेन तथा मन्दिर जी के शिरार जी हा किसाम दृश्य का तने १००० वर्ष हो संग्रे हैं। चौधरी पाजार, कर क



श्री सम्होगरी जी पहाड पर भगवान १००८ श्री पार्क्वनाय जी की ९ फुट सहगासन प्रतिमा ।



श्री जल मन्दिर जी के अन्दर मुख वदी का वित्र नायक प्रतिमा १००० श्री चन्द्र प्रमुजी ।

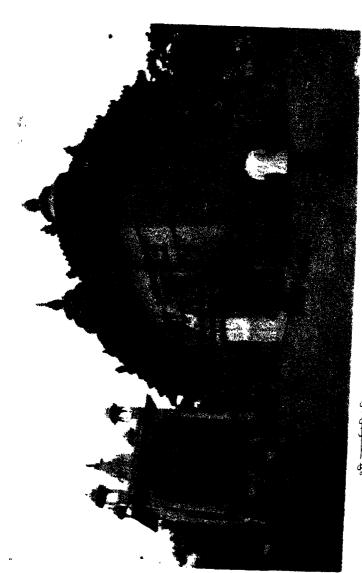

थी राज्नीमी जी पहाड पर नाज़ थी १००८ थी आदिनाय जी मन्दिर, पास मे थी पार्य्वेनाय जी की खड़गासन प्रतिमा ९ फुट का मस्दिर

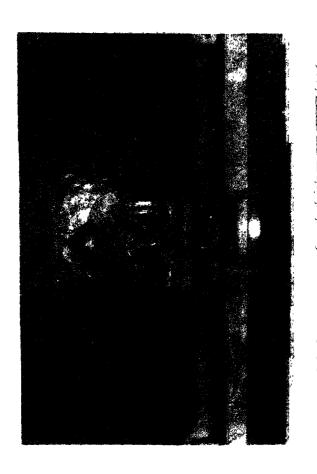

थी राज्नीगरी की पतान पर मुख्य मन्दिर की री कि का कृष्य भागान १८३८ थी अस्तिवाय की की परिमार्ग



श्री रान्तीगरी जी पुरानी धर्मणाला का दृश्य



श्री सन्तर्गरी जी धर्मणाला में नर्वानीमेत धर्मणाला का दृष्य



यह चेत्यालय श्री बना मन्दिर जी से करीब ४ किली मीटर दूर है।



श्री चर्न्डागरी जी की धर्मशाला के चैत्यालय में भगवान १००८ श्री शान्तिनाथ जी की प्रतिमा ।

ओर से वहन किया जा रहा है। इन युक्कों के नाम हैं—अचिन्त मांझी, प्रकाश लायक,'पवित्र मांझी, रविन्द्रनाथ मांझी, विपुल मांझी, संजय मांझी।

### सराक (जैन) सिलाई केन्द्र

वर्द्धमान जिले की 30 बालिकाएं इस त्रैमासिक सिलाई प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। प्रशिक्षित अध्यापिका द्वारा यहां प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। युवतियों के नाम हैं—आछड़ा ग्राम की रिश्म मांझी, मिदू मांझी, शांता मांझी, रक्षा मांझी, लिका मण्डल, नन्दना मांझी, रुपाली मांझी, मितू मांझी, दुम्बा मांझी, संध्या मांझी, श्यामली मांझी, सोमा मांझी, लिका मांझी, चैताली मांझी, ज्योतस्त्रा मांझी; हरिनाडीह की अर्पणा मांझी, चित्रा मांझी, रूपाली मण्डल, सीमा मांझी, नीतू सिंह; जामुडिया की अर्पता मांझी, मिताली मांझी; सालनपुर की काकोली मांझी, स्नेहलता मांझी, सोबिता मांझी, मिनाती मांझी।

अभी इस जिले में और विकास करना है। यह तो प्रारम्भिक चरण है। यदि इघर और घन की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से बालक-बालिकाएं स्वावलम्बी बनकर आजीविका के लिए किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। इनके संस्कार आत्माभिमान के ही हैं। हमें इन्हें सुरक्षित रखने में योगदान देना है।

यहां सर्वेक्षणोपरान्त यह अनुभव किया गया कि-

इस क्षेत्र में जैन साहित्य जो बंगाली भाषा में हो उसकी तत्काल आवश्यकता है। धार्मिक शिक्षण शिविरों का भी अधिक संख्या में दीर्घावधि तक आयोजन होना चाहिए। भिन्न-भिन्न आयु के लिए मानसिक स्तर एवं उनकी अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम किया जाना अपेक्षित है। सम्पूर्ण क्षेत्र मांसाहारी होने से समस्या अत्यधिक गंभीर है। यहां के सामाजिक जीवन को पुनः शाकाहारी संस्कृति की ओर मोड़ने के लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक है। प्रशिक्षण केन्द्र ऐसे होने चाहिएं जो सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों का भी स्थायी हल हूंढ़ सकों। जैनत्व के संस्कार जागृत कर सकें यहां संस्कार शिविर लगाने होंगे। सर्वसाधारण का मानसिक विकास करना होगा तािक उनका दृष्टिकोण संतुलित बनाकर समाज के निर्माण में उनके योगदान में वृद्धि की जा सके। पूज्य उपाध्याय श्री जी की प्रेरणा से ही जब से बंगला भाषा में 'सराक संहिता' बुलेटिन का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, व्यापक जनजागरण हुआ है। यहां एक व्यापक नीति बनाकर तत्काल प्रवामी उपायों पर विचार करने और कार्यक्रम का पुनर्गठन करके कुछ योजनाएं चलाई गई हैं।

यह सत्य है कि वैशाली और विदेह से प्रारम्भ होकर मगध, कीशल, तक्षशिला ' और सौराष्ट्र, कलिंग, उड़ीसा, बंग तक श्रमण धर्म फैला और इसे ॲतिम तीर्थंकर मगवान् महावीर ने छठी सदी ई. पू. में सुव्यस्थित रूप देकर देशव्यापी बना दिया। साथ है। उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों तथा तत्कातीन समाज को प्रभावित किया और अपने आन्तरिक गुणों के कारण समस्त देश में आज भी अपना अस्तित्व उसी प्रकार सुरक्षित रखे हुए हैं। इस क्षेत्र में सराकों की अवस्थित स्पष्ट परिलक्षित करती है कि यहां जैनत्व के संस्कार प्राणियों के हृदय में गहरे तक प्रवेश कर गए थे। तभी सो हजारों वर्षों के अनेक राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक उद्यान-मतन इन्हें इनके संस्कारों से दूर नहीं कर पाए।

इसके अतिरिक्त यहां के सराकों ने अपने प्रान्त को गुफाओं, मन्दिरों, मूर्तियों, विश्वी एवं सितित कलाओं के माध्यम से न केवल लोक का नैतिक व आध्यात्मिक स्तर उठाने का प्रयास किया है अपितु देश के विभिन्न भागों को अपने सौन्दर्य से स्तर्भाया है। अपने क्षेत्र को वर्द्धमान और मानभूम जैसे नाम देकर उन्होंने जैन धर्म और इसकी संस्कृति की लोकप्रियता को अमर कर दिया।

प्राचीन मानभूम जिले का भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान दक्षिण बिहार के पूर्वी भाग एवं बंगाल प्रान्त के पश्चिमी भाग जो वर्तमान बिहार एवं बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र कहलाते हैं अर्थात् बंगाल प्रान्त के पुरुलिया, मेदिनीपुर जिला, बिहार प्रान्त के धनबाद एवं बोकारों जिला जिसके मध्य से दामोदर, स्वणरिखा एवं कंसावती नदी बहती हैं, वे सब स्थान मूल जैन सराकों का निवास था। इसी स्थान में रहते हुए प्राचीन जैन सराकों को तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ एवं भगवान् महावीर के दर्शन हुए थे और इन लीर्थंकरों के प्रवचनों से सराक गण आज तक श्रावक बने हुए हैं। डॉ. उपेन्द्र नाथ ठाकुर (बोध गया) कहते हैं—

यह मानभूम जिला किसी समय जैनधर्म का महान केन्द्र था। जैन पुरातस्व के जितने अब्होष यहाँ प्राप्त हुए हैं संभवतः भारत के किसी भी स्थान में अभी तक इसने नहीं मिले हैं। प्राचीन काल में बंगाल अथवा बिहार से उड़ीसा जाने के लिए मानभूम होंकर ही लोगों को जाना पड़ता था।

उड़ीसा का प्रसिद्ध संझाट खारवेल गया स्थित बराबर पहाड़ियों तक आया था और मानभूम के माध्यम से ही बिहार और उड़ीसा के बीच उस समय सम्पर्क स्थापित था। मानभूम से इतनी प्रचुर मात्रा में जैन अवशेषों की प्राप्ति के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। हैनसाँग के अनुसार—यहां के बारभूम परगना के बड़ा बाजार नामक स्थान तक मगवान महावीर आए थे। बलरामपुर, बोराम, चंदनक्यारी, पाकवीरा, बुधपुर, दारिका, चर्रा, हुल्मी, देवली, भवानीपुर, अनई, कटरासगढ़, वेधगांबगढ़ आदि अनेक स्थानों पर जैन अवशेष भरे पड़े हैं।

पंत्रियम बेगाल का ही मान बाजार एरिया निम्न प्रकार है-इसमें सराकों के

निम्न प्राय हैं—बसलपुर, डीसटेड़ा, बोब, रांगमेटा, खडिदवाडा झासनगद्भ, बसंतपुर, डोंगोड़ी, बुड़ती, झसगाड़ी, चंदनपुर, खुसड़ी, डकमगढ़, सोंगेड़ी, खातोबीता, मुतबंगी, बासुडी, मोइनसुना, किस्टोर, पायरकांटा, आटासीबडा, मोक्साड़ी, पियतसोंस, मूसाड़ी आदि। इन प्रामों में पुन: जागृति की आयस्यकता है। किस्टों क्लाड़ी

कर्नल डाल्टन ने लिखा है मैंने इस जिले में दो किन्न क्रकार के स्थापत्यों के ध्वंशावशेष देखे उनमें जो प्राचीन हैं उनके विषय में कहा जाता है कि वे सराकों द्वारा निर्मित हैं -इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि वे उन प्रथम आर्थ औपनिवेशियों द्वारा निर्मित थे जिन्हें 'सेराय', 'सेराय' सराक सा आवक कहा जाता है। जगता है सराकों ने अपनी बस्तियां नदियों के किनारे स्थापित की थीं। शायद इसीलिए उनके मन्दिर के ध्वंशावशेष दामोदर, कसाई व अन्य नदियों के किनारे ही पाय जाते हैं। कसाई नदी की तटभूमि पुराकीर्ति का एक समृद्ध क्षेत्र है। मैंने वहां की मूर्तियां देखी हैं और इस विषय में आश्वस्त भी हूं कि ये सब पश्च लांछन सिंह वाली जैन तीर्यंकरों की ही मूर्तियां हैं।

मानभूम के भी कई जिलों में सराक लोग निवास करते हैं। मि. कूपलैण्ड ने सन् 1911 में मानभूम गजेटियर प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने सराकों के बारे में लिखा है—

"इस जिले में एक विशेष जाति के लोग रहते हैं जिन्हें सराक कहते हैं। इनकी संख्या बहुत है। ये लोग मूलतः जैन हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार ये और भूमिज एक ही जाति की सन्तान हैं। ये लोग भूमिजों के साथ हैल-मेल से रहते हैं। सराक सदा से शान्तिप्रिय जाति रही है। यह जाति इस जिले में इंसा से पांच-छः शताब्दी पूर्व से रहती आई है। पाकवीर में एक बड़ी मूर्ति भीरमर अथवा चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी की है जो इस जाति के लिए आराध्य देन है।" प्रो. सर विल्तन ने लिखा है—महावीर स्वामी साधु दशा में वजमूमि और शुप्रभूमि के देशों में आए थे जहां भूमिजों ने उन पर उपसर्ग किए थे। किन्तु इन उपसर्गों का उन्होंने कुछ ख्याल नहीं किया।

कर्नल डेल्टन का विचार है कि महाबीर तीर्यंकर के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। यह भी असंभव नहीं लगता कि जहां-जहां महाबीर गए हैं, वहां-वहां लोगों ने मन्दिर बनवा दिए हों तथा उनका उपदेश सुनकर उनके विरोधी भूमिज उनके अनुपायी हो गए हों अथवा ऐसा हो कि वे वहां गए हों जहां जैन पहले से ही (शिहार जी के आसपास) बसे हुए हो।

कर्नल डेल्टन ने बंधाल ऐशियादिक सोसायदी जर्नल अंक 35 सन् 1868 में सराकों के अहिंसा प्रेम और उनकी शक्तिकियता के सामक्य में एक लेख किखा या जिसका आशय इस प्रकार है—

मानमूम में प्राचीन कला के अनेक चिस्न प्राप्त होते हैं जो सर्वाधिक प्राचीन हैं और जैसा कि यहां के लोग कहते हैं। ये वास्तव में उन लोगों के हैं जिस जाति के लोगों को सिराव, सिराफ या सरावक कहते हैं। जो शायद भारत के इस भाग में सबसे प्राचीन निवासी थे। सिंहमूम के पूर्वीय भागों में भी सराकों की प्राचीन भूमि प्रसिद्ध है। ये नदियों के तट पर बसे और हम उनके खण्डित मन्दिर दामोदर, कंसाई तथा अन्य नदियों के तट पर पाते हैं। ये लोग जीव हिंसा से घृणा करते हैं और ये सूर्योदय से पूर्व भोजन नहीं करते। ये पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं। छापड़ा गांव के लोग बहुत ही प्रतिष्ठित और बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। वे स्वयं को श्रावक कहते थे तथा वे इस बात का गर्व करते थे कि इस ब्रिटिश राज्य में उनमें से किसी को अब तक कोई फौजदारी अपराध का दण्ड नहीं मिला है।

इघर के सराक इस बात को विश्वासपूर्वक कहते हैं कि वे पहले अग्रवाल थे, पार्श्वनाथ की पूजा करते थे और सरयू नदी के तटवर्ती देश में रहते थे। सरयू गाजीपुर के पास जहां गंगा मिलती है वहां वे व्यापार और सर्राफा का धन्धा करते थे।

विशेष उल्लेखनीय यह है कि देश के इस माग के सराकों की सेवा ब्राह्मण करते हैं जो कहीं-कहीं पुजारी का काम करने से निम्न माने जाते हैं।

मानभूम जिले में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां सराक मिलते हैं अथवा प्राचीन जैन मन्दिरों के अवशेष हैं। बलरामपुर में बैजनाथ के मन्दिर जैसा एक मन्दिर है. यह पुराने जैन मन्दिर को तोड़कर बनाया गया है। इसमें अभी तक नग्न मूर्तियां अंकित हैं। बोरम में तीन जैन मन्दिर हैं जो जीर्ण दशा में खड़े हैं। इनमें जो ईंटें प्रयुक्त हुई हैं वे बारह इंच से लेकर अठारह इंच तक लम्बी और दो इंच मोटी हैं। पुरुलिया से उत्तर-पूर्व में 6 किमी. दूर छर्रा गांव है। यहां गांव में जैन मूर्तियां पड़ी हुई हैं। कुछ मन्दिरों के अवशेष पड़े हुए हैं। आसपास के सरोवर सराकों द्वारा बनाए हुए हैं। स्वर्णरेखा नदी के किनारे डलमा या दयापुर डलमी नगर में जैन मन्दिरों के अवशेष मिलते हैं। डलमा से 15 किमी. उत्तर-पश्चिम में देवली गांव के करण वृक्ष के नीचे मन्दिरों के चिस्न विद्यमान हैं। एक मूर्ति अरहनाय भगवान की तीन फट की है। सिर के दोनों ओर छः-छः तीर्यंकर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। संभक्तः यहां पांच मन्दिर थे, जिनमें दो अभी मौजूद हैं। ईचागढ़ के पास देवलटांड में जैन चिहन मिलते हैं। कतरासगढ़ के पास दामोदर नदी के दोनों तटों पर चेचगांबगढ़ और वैसेंजा में प्राचीन भग्न मन्दिर हैं। यहां दोनों तटों पर सगभग 20 मग्न जैन मन्दिर विद्यमान हैं। परामूम परगने के एक गांव पवनपुर में बहुत से जैन मन्दिरों के चिहन मिलते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी इन प्राचीन अवशेषों को देखकर स्वीकार किया है कि सराक जैन हैं। सन् 1868 में 'जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंण्डिया' नामक पुस्तक में प्रो. मी. बाल कुछ प्रमाणों के आधार पर लिखते हैं—

According to the Vansuprubh Le Khra the chronicle of the single dynesty of Porhat, Saraks entered and settled in Kolhan before 7th Century A.D. But is generally belived that Saraks had been in possession of Kolhan in about the 14th century and 15th centuries A.D. from which time their temples were extent in the former district of Manbhum. There Jain temples or shrines were very likely built by the people of the area in honour of the Saint had visited this area in either 6th or 5th century B.C. He convertedmany people.

तटस्थ भाव से हम अवलोकन करें तो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि समाज को अतिशीच्च ही सजग होना चाहिए। हमारे ये सराक बन्धु हैं, इनकी सुरक्षा और विकास हेतु किए गए प्रयास कोई दान या मिक्षा नहीं हैं अपितु इस मूल मन्त्र को हृदयंगम करना चाहिए, यह तो एक प्रकार का निवेश है उस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का। इनकी रक्षा करना समाज, जैनत्व, श्रमण संस्कृति व श्रावकाचार की रक्षा करना है। यह कर्तव्य नहीं, नितान्त अनिवार्य आवश्यकता भी है। आइए कम से कम एक सराक परिवार को बसाएं, एक गांव को संवारें, एक क्षेत्र को संभालें और उसे समृद्ध व श्री सम्पन्न बनायें।

हमारा अयतन अनुभव यही सिखाता, बताता है कि पारस्परिक सहयोग एवं सामाजिक संतुलन के साथ साधर्मी बन्धुओं के साथ वत्सलता एवं देव शास्त्र गुरु के प्रति आत्मिक समर्पण से ही हमने आज तक स्वयं को, अपने धर्म को एवं संस्कृति को जीवित रखा है। आज सामाजिक क्रान्ति की भी आवश्यकता है व मानसिक क्रान्ति की भी। यह क्रान्ति भी कहीं बाहर से नहीं स्वयं हमारे अन्तरंग से ही आनी चाहिए और आएगी भी। हर श्रावक सच्चे अर्थों में सराक बनेगा। वह मन के खेत में स्नेह के बीज बोयेगा और अधिक से अधिक देखभाल व सावधानी करेगा। स्वार्थ भावनाओं को दूर भगाकर मन के खेत की सुरक्षा करेगा और उसमें समर्पण की फसल बोयेगा। भौतिकता की चमक-दमक के विद्युत बल्बों पर निर्भर न रहकर प्रेम के दीप से 'सनातन प्रकाश' पर निर्भर रहेगा। उसका तन और मन प्रत्येक दशा में अपने बिछुड़े भाइयों को हृदय से लगाने में रहेगा। इस प्रकार ही सराक विकास की ओर सही कदम बढेंगे।

#### JAIN ANTIQUITIES IN MANBHUM

It is now almost forgotten that the district of Manbhum in Chotanagpur Division of Bihar had once been a great centre of Jainism. Probably in no other district in India could be found more ancient Jain antiquities lying in neglect than in Manbhum Manbhum was the district through which one had to pass while going from Bengal or Bihar to Utkal or Orissa

It will be remembered that Jainism as a creed had once a very great hold on Orissa. The antiquities in Khandagiri Caves in Orissa are unique specimens of Jain antiquities. The famous Jain King Kharavela of Utkal or Orissa came upto Barabar hills in Gaya where he had left his impress. Manbhum was the via media through which the contacts between Bihar and Orissa were maintained. This may be one of the reasons why there are so many Jain antiquities scattered all over the district of Manbhum.

Hiuen Tsang, the Chinese traveller in India in the 7th century A.D., mentions that he came across a province which he called "Safa". General Cunningham mentioned that Bara Bazar of the Barabhum Pargana in Manbhum district was the headquarters of this "Safa" province. Mr. Hibert, however, identifies Dalmi, which is near Patkum as the capital of "Safa" province. There are some ancient remains which are clearly of Jain origin at Dalmi hills. Srawakas or lay Jains in this part of the district was a great factor at one time The Srawakas occupied important areas in Manbhum district and were predecessors to the Bhurnij population in Manbhum. They were mostly engaged in some sort of trade. The district of Manbhum was very important for the inter-district and interprovince trade routes connecting Banaras, Jagarnathpuri and Tamralipta, an important port in Bengal. Even now there are a large number of Jains scattered all over the district of Manbhum. For our purposes we have included the present sub-district of Dhanbad as a part of Manbhum. There is no doubt that Dhanbad will very soon attain the status of a full district.

Tradition ascribes to Lord Mahavita harving visited the province of "Safa" when he was on tour for the spread of his cult. It is said that the aboriginals who were in an overwhelming majority in the Safa province were not very keen to listen to or follow Mahavira and that he was even molested by them. But undatutted, Lord Mahavira went about preaching his cult and ultimately his sense of sobriety and saintliness touched the heart of the tribal population and many were converted to Jainism.

Balrampur, commonly known as Palma Balrampur, a village about four miles from Purulia, is on the bank of river Kasai. There is a temple at Balrampur in which there are a number of Jain images some of which are clearly of the Jain Tirthankars. Some of the images have the Jain Chinhas and are apparently quite old. An inscription on a stone fixed to a pillar was found at this village. The inscription was removed several years back by an agency commonly ascribed to be a Settlement Officer and now could be seen fixed by the roadside within the Court compound.

At Boram, a big village situated four miles south from Jaipur railway station, there are three temples in ruin which are said to be constructed by the Srawakas or the lay Jams. These three temples are identical in design. These temples have Jain images and were originally Jain shrines. To the south about a mile away from Boram there is a shrine where there are images in nudity. This by itself is a clear proof that the images are Jain in origin. The shrine is now taken to be a Hindu temple

Chandankian, another village a few miles away from Purulia, the headquarters of Manbhum district, is the place where a large number of Jain antiquities were accidentally found. The collection in Patna Museum of the images of the Jain Tirthankars that were found in Chandankian makes one of the finest collections of Jain antiquities in India. Most of these images have been identified by the clear Chinhas or special emblems of the Tirthankars. Some of the figures are exquisite from the artistic point of view. The workmanship is delicate and superb. They are all of the 11th century A. D. There are two other villages within five miles of Chandankian, namely, Kumhri and Kumardaga, where also there are some old Jain Images.

At both these villages inscriptions have been found one of which is said to have been removed by a local gentleman.

Among the other old Jain remains in Manbhum district, particular mention need be made about the Jain temples and sculptures at the small village of Pakbira, twenty miles north-east of Bara Bazar or 32 miles by Purulia-Puncha road in Manbhum (Purulia) district. They had attracted the attention of the Archaeological Deptt J.D. Beglar in the Archaeological Survey of India, Vol. VIII, mentions about the remains at Pakbira as follows:

"Here are numerous temples and sculptures, principally Jaina; the principal ones are collected within a long shed, which occupies the site of a large temple, of which the foundations still exist; the principal object of attention here is a colossal naked figure, with the lotus as symbol on the pedestal; the figure is 7.5 ft. high; near it, and along the walls are ranged numerous others, two small ones with the bull symbol, one smaller with the lotus, a votive chaity a sculptured on four sides, the symbols of the figures on the four sides being a lion, an antelope, a bull, and what appears to be a lamb; over each principal human figure on the chaitya is represented a duck or a goose, holding a garland; there is, besides this, a second votive chaitya, and there may be others within that I could not see, the temple, which enshrined the colossal figure, must have faced west; it was very large, containing the full complement of preliminary chambers and hall in front of the sanctum."....

"To the north of this stands a line of four stone temples, three still standing, one broken; these are of the usual single-cell pattern, and the doorway is not cut up into two portions; these then, as well as the brick one just noticed were single-cell temples, but at some subsequent period mandaps were added to them, they have, however, all got broken, leaving the facades of the temples complete, so that not only is it evident that they were simply added on afterwards, but it is rather evident that they were not even bounded into the walls of the original temples; the junctions, where any exist, are quite plain; all these temples face north.

North of this is another, but irregular, line of temples, five in

number; of these, two are of stone and three of brick, the latter all ruined; of the stone ones, one is standing.

North of this is another line of four temples, three of stone and one of brick, all in ruins"

Besides these temples there are also some mounds which may be the remains of either big temples or may be the remains of stupas. Jain tradition is also clearly visible in the remains of a few big tanks and in their vicinity a few more mounds. It is a pity that the temples and the scattered antiquities have been allowed to decay. Excavations may have revealed an important phase of Jain culture.

A mela is held at Pakhira in the month of Chaitra where animal sacrifices used to be held. Since the last few years animal sacrifices are not being offered owing to persuasion by the Jains. An attempt is being made by some of the leading Jains of Purulia and Ranchi to build a temple at Pakbira and to preserve the Jain antiquities. Inspite of vandalism due to neglect for many years there are still some finely preserved images. There are now three temples in ruins and about 20 images lying collected at three places. The temples are buried and the Shikhars (tops) of the temples are to be seen. A number of images are also lying half-buried. One of the images is 5 cubits high and of Shri Bahubalii. Unfortunately this image of Shri Bahubalii has developed a crack. This image is worshipped at the present by the villagers as Bhaironath. There are arrangements to give a bath to the image of Shri Bahubalji. The image is now well besmeared with oil and vermillion owing to the worship by the Hindus as Bhaironath. A number of the images lying scattered are in Khadgasan pose. The images also include Parsvanath, Mahavirji, Padmavati and Rishavdev. The images are apparently ancient and an opinion has been hazarded that they may be 2,000 years old. Carvings are superb and most of the images are still intact.

Apparently Pakbira was a very important place at one time. Several smaller villages near about Pakbira, although they have separate names, are commonly grouped under the name of Pakbira. At some of these smaller villages there are exquisitely carved stone door jambs or pillars. In the neighbouring village of Pankha there are four images which have been damaged. One of them is that of Shri

Rishavdev with 24 Tirthankars on the sides. There is another rare specimen at this village. On a stone slab a tree of the height of 2 cubits has been carved with a child sitting at the top of the tree. Under the tree there are figures indicating father and mother and the mother is with a baby. The figure depicting a father has got the sacred thread. Near them stand seven persons. It is difficult to come to a correct appraisal of this specimen but probably it indicates the birth of some Tirthankar.

In the neighbouring village of Budhpur there are a number of images which are worshipped once annually in the course of a year. Some of these images are Jain specimens. Some of the images have been removed by individuals.

At another small village Darika, three miles to south-west of the ruins at Chechgaongarh there are also a number of old ruins, tanks, mounds and cells which are clearly of Jain origin. Beglar had noticed here a Jain statue in black basalt. He mentions "at the first village beyond Chandankiari is a statue of one of the Jain hierarchs in black basalt, he is represented seated cross-legged in the usual fashion, and on his pedestal is the bull symbol. It is on the banks of a large, now dry, tank near the old road from Midnapur to Banaras, which passes through Chas and Para."

At Chharra, about four miles from Purulia, the district headquarters of Manbhum, there are some ruins of old temples. Some of the temples are clearly Jain in origin. There are numerous votive chartyas with mutilated figures, of the Jain hierarchs. It is said that a number of smaller relics have been removed from this area when Chharra had a military colony in the Second Great War.

The writer noticed clear images of Kunthanatha, Chandra-prabhu, Dhanendra-Padmavati, Rishabhdeva and Mahavira at this village. At Dharmasthan, a place of worship, a number of broken images of various *Tirthankaras* and some fine specimens of head were found. At Chharrah there used to be five stone and one brick temples. Out of them only two stone temples are in existence now but without any images. The stones of the broken temples, as is common in this part of the country, have been largely used by the villagers in building up their houses. In the neighbouring village

Bhangrah two broken pieces of an image were found and the third piece was brought out from among a heap of old bricks and pieced up. The image was found to be a fine specimen of Rishabildeva.

The next important group of Jain shrines in ruins are found at Dulmi, twentyfive miles west of Bara Bazar. Dulmi is a small village on the banks of Subarnarekha river. There are minierous mounds, some of stone and others of bricks. The Jain temples are all exclusively at the extreme north end of what was probably the old city according to Beglar Dulmi is an ancient place.

Beglar was convinced that this area was the seat of Jain ascendancy at one time and that the Jain influence was succeeded by Hinduism. He mentions "Some of the sculpture is clearly Jain, and it is not impossible but on the contrary probable, that the others regarding which there can be any doubt are also Jain; there must accordingly have been a large Jain establishment here in the minth and tenth centuries, succeeded, say, about the eleventh century, by Hinduism." (Report of Tour through the Bengal Province, Archaeological Survey of India, Vol. VIII, 1878). The fusion of the two creeds that this area saw is borne out by some orthodox Hindu antiquities as well. This is very unfortunate that the Jain images at this place have almost all disappeared.

A few miles from Dulmi is the small village of Deoli. There is a group of old temples at Deoli and they all appear to have been Jain. In the sanctum of the largest temple there is in situ a Jain figure known as Arhanath. Hindu eclecticism has claimed the figure as one of the Hindu pantheon and the figure is now worshipped by the Hindus as well. The statue is three feet high hand on a pedestal. The figure of an antelope sculptured on the pedestal and two rows of three naked figures each over the head cut on each side make out their clear Jain origin. The main temple which is now in ruins consists of a sanctum, antarala, and a mahamandapa. There are a number of small temples by the side of the main temple. Under a tree within the distance of half a mile there is a Jain figure in nudity with the serpent-hood above the head. Research and exploration in this area are bound to bring out more relics.

When Beglar visited Suissa, a village near Deoli: he found

under a bar (banyan) tree a collection of statues. He speaks of the statues as follows:

"The sculptures collected under the tree are Jain and Brahmanical; the principal are known by the names below:

Monsa, a naked Jain figure with the snake symbol.

Siva, a naked Jain figure with the bull symbol.

Siva, a votiva chaitya with four naked figures on the four sides, evidently Jain.

Sankhachakra, a figure of Vishnu Chaturbhuj.

Parvati, a female seated on a lion.

Besides these, there are two small Jain figures. . . . . a female under a tree which I take to represent Maru Devi under the sal tree; another female under a tree, with five Buddhist or Jain figures seated round her head on branches of the tree; on each side are four rows of two each of elephant and horse-faced men. Bunches of flowers and fruit hang round the head of the female figure." (Vol. VIII, Arc Surv. of India). Now there is an enclosure and there are four temples at four corners and one temple in the middle. The temple in the middle is very big and has fine images. This temple, undoubtedly, is very ancient. It is a tragedy that neglect has encouraged vandalism and some of the figures Beglar saw do not exist at the site now.

It is also to be noted that a large number of inscriptions are lying scattered in different parts of the district of Manbhum. It is recently that a concerted attempt is being made-through a historical society at Purulia to collect these inscriptions and to have them properly deciphered. There are inscriptions found at village Karcha, Bhawanipur, Palma, Anai, Bauridih, Kumhri, Kumardaga, Chaliana, Simagunda and Jaida, all in Manbhum Sadar. Some of these inscriptions, particularly at villages Karcha, Bhawanipur, Palma, Anai and Bauridih have probably references to Jainism as there are many Jain antiquities found at the places where inscriptions were detected. The largest inscription is at Simagunda near Nimidih Railway Station and contains six lines.

There are several other villages which were not noticed by Beglar but which evidently had exclusive Jain images when Beglar travelled through the district. Some of these Jain antiquities are still to be seen although there has been a lot of vandalism on them. One of the most important of such villages is Karcha about six miles from Purulia. There are a large number of Jain statues and five ancient mounds, the excavation of which is likely to yield fruitful results. At Bhawanipur which is about one mile to the east of Karcha village an inscription has been found on the pedestal of an undoubtedly Jain Tirthankar Rishaynath.

This village Bhawanipur, about 8 miles east of Purulia, was apparently a centre of Jainism in the past. The clear image of Rishavnath has 24 Tirthankars engraved on the sides and there are also the usual figures of Chamaris, Incensors and Yakshis. By the side of this image under a tree the writer also saw another small image of Chakreshwari Devi. Under another tree nearby in the same village of Bhawanipur there is a Jain figure of a person on an animal which looks like a Makar (crocodile). The seated person has a sword in one hand and a bell in the other. The animal in this figure is taken by some as a dog but there is no place of a Kukurbahan image (where the dog is the mode of conveyance). Under the same tree there is also an image of Padmavati and Dhanendra. Apparently the image has been torn from its environments. The image of Padmavati and Dhanendra is now taken to be Hara-Parvati.

Another such village is Anai about three miles from Karcha, on the river Kasai. Nearabout Anai village there are other ruins of brick built old temples some with broken images and some without any. Many of the images that had been observed in these Jain temples 30 years back have disappeared by now. The village of Bauridih near Ladurka is on Purulia-Hura road at a distance of 11 miles. It has recently yielded to the efforts of Purulia Historical Society five Jain images three of which are of Rishavnath, Chandraprabhu and Parsvanath respectively as made out from the Chinhas. The two other images are of the 24th Tirthankar Mahavira. Peculiarly enough in this village an inscription on a piece of stone has been used in the masonry work within the ring of a well. This clearly shows that the stone slabs containing images and inscriptions were open to free vandalism in the hands of unscrupulous public. The influence of the Pala period is apparent on some of the relics.

It may further be noted that a peculiar feature that has been personally observed in all these villages is that there was apparently a confluence of several religious creeds in this area. Side by side of the Jain antiquities we have clear specimens of orthodox Hindu antiquity, Mahayana Buddhistic antiquities and traces of Vaishnavism It almost appears that the area was very eclectic and went on accepting one religious creed after another. It may be mentioned here that at village Deorghata near Boram about 18 miles from Purulia a series of images in well preserved condition have been recently found. They are mostly Buddhist images and it is likely that further investigation and exploration may yield Jain images as well as a number of Jain antiquities have been found within a mile of this village. It is a very significant fact that even the most casual observer while going along Purulia-Hura road (21 miles) will be seeing Jain images lying scattered in almost every village on this road. The Jain images are usually lying neglected under some trees or on the verandahs of houses and many of them are being worshipped by the Hindus as some member of the Hindu pantheon. Some of the images have been removed by local inhabitants of Purulia and other towns in Bihar and West Bengal. Many a traveller, particularly motorists while passing are said to have taken away a number of small images. Some of the Pularies (priests) or the local people have also gone to the length of selling the images for the paltry sum of Rs. 5/- or so. It is a sad reflection on human character that such images should be subjected to rapacious vandalism or commercialisation. In the course of his tour in the area the writer came to know that nearabout Ladhurka, a big village on Purulia-Hura road, several antiquities had recently been found by a casual digging of a place by the road side for the performance of a Pujah and these have been removed by some persons.

Katrasgarh which is now so very important for collieries was once the seat of Jain culture. Within half a mile to the south of Katrasgarh railway station on both the sides of the river Damodar there are a number of neglected ancient Jain images. Some of them have disappeared according to local information. To the south of the river there is a big Jain statue in nudity and a number of smaller

statues. There are a number of temples, about 16 in number, and some are analogous to Jain stirines. There is also an inscription in one of these temples and two lines of it have been deciphered. One line refers to the protection of the Srawakas and the other mentions that the temples were built by the Jains.

At Checheaongarh in Dhanbad on the banks of the river Damodar there are a number of ruins and temples. Near to, and east, of the largest temple at a ledge of rock on the west bank of the rivulet. there are two lines of inscription and the first line mentions Chichitagara and the second line mentions Srayaki Rachhabansidra. Beglar visited this area also and in his report holds positively "there were Jain or Srawaki temples here; the carved architrave representing seated a figure with the halo is therefore probably a relic of the Jain temple." It is, however, peculiar that the largest temple in this area is a Saivic temple. This temple appears to have been a later addition and a little east to the great temple are the ruins of the second largest temple in the place. The temples are profusedly ornamented with sculptures. Jain influence on the sculpture is not absent. That this area was at some time or other under Jain influence is also shown by the find of some Jain statues in the neighbouring villages of Bilonia. When Beglar visited Bilonia in 1872-73 he found one naked Jain statue said to have been taken from the ruins of Checheaonearh.

Strangely enough Manbhum is a district where there are Jain antiquities in abundance lying exposed and neglected. The more one enquires the more relics come to one's knowledge. The little known village Pabanpur in Barabhum Pargana was obviously an important Jain centre in olden times. There are a number of ruined temples and broken antiquities. Some of these temples have exquisite carvings and have the impress of Pala influence. On all sides of the temple there, are damaged images of the Tirthankars. Another small village Par at a distance of four miles from Arara Railway Station has also certain Jain antiquities but there has not been any exploration of the area. Some of the antiquities of this area had been sent to Calcutta Museum and are preserved there. One of them is a 2 ft. high image of Shanti Nathji in Khanlgaram. This is slightly damaged.

The first of the property of the second

San England & Large Charles

Probably because the Jain images many of which are still unbroken are lying exposed under trees or on sites which were once temples very little attention has been paid to them. The cluster of images that the writer saw at various parts of the district in neglected spots remind one as to what a commotion would have been made had they been discovered as a result of a digging. As no State protection has been given they have been freely utilised on the walls of private houses or temples. Manbhum offers a rich field for research into the evolution of Jainism in this area, its relationship with orthodox Hinduism, Saivism and Vaishnavism. A number of inscriptions on the pedestals of some of the images have been found. They have not yet been properly deciphered or studied. A proper study of the inscriptions and the images supported by some excavations in well identified area of Jain culture will no doubt throw a good deal of light on the history of culture in this part of the country extending over two thousand years.

A few words on the Jain relics in Chotanagpur districts may be made. One of the objects of this brochure is to invite the attention of the historians, the archaeologists, the lay public and particularly the Jains to the many partially-forgotten Jain relics in the State of Bihar. The Shikharji temple at Parasnath hill in Hazaribagh district and the temples at Pawapuri and Rajgir in Patna District are quite well-known. But some of the relics and particularly those in Chotanagpur have been almost forgotten. Even in the List of the Ancient Monuments in the Chotanagpur Division published by authority in 1896 one does not find reference to many of the important Jain antiquities in Chotanagpur. Kuluha hill has been dismissed with only the following sentences and there is absolutely no reference to the influence of Jainism in the relics noticed:

"The inscriptions date to between the eighth and twelfth centuries; they appear to be almost exclusively Buddhist, but are in very bad order. The sculptures date to about the same period, but are both Brahmanical and Buddhist. The place is little known, difficult of access, and has not been thoroughly examined; a proper examination is necessary."

Regarding the state of preservation and suggestions for conservation the only remark is "being destroyed by weather" and

there is no suggestion that the ruins should be conserved. The Jain temples at Parasnath have, however, received a little more elaborate reference in this book. It was mentioned:

"The special sanctity of Parasnath Hill, which yearly attracts about ten thousand pilgrims from distant parts of India, arises from the fact that it was the scene of Nirvana of no less than ten\* of the twenty-four deified saints who are the objects of Jain worship. From the last of these Parsva or Parsvanath, the hill originally called Samet Sikhar has derived its second and better known name of Parasnath.

The temple, the idol in which bears the oldest date of consecration, although the edifice does not exhibit the greatest signs of age, is a handsome building of brick, freshly chunamed and white-washed every year. A Sanscrit inscription at the foot of the images in it announces the year of their being placed in the shrine, viz., A.D. 1768."

The relics in Manbhum and Singhbhum districts have received rather scant attention in this Government publication, Regarding the ruins at Dalmi or at Palma there is no mention that they are Jain in origin. It is rather unfortunate that regarding the temple ruins of Palma there should be no reference to the Jain origin although it was mentioned "in different places are sculptures of perfectly nude male figures standing on pedestals and on canopies but with Egyptian head dresses, the arms hanging down spread by their sides, the hands turned in and touching the body near the knees." Regarding the remnants at Deoli, Suissa and Pakbira it was briefly mentioned that they were of Jain origin but not for the temple ruins at Boram. Regarding the temples at Chharra it was vaguely mentioned that "some of the temples were Jain or Buddhist, as numerous votive chaityas with mutilated figures, either of Buddha or of one of the Jain hierarchs, lie in the village. But it appears from the remains of sculptures lying about, that the greater number were Brahmanical, and principally Vaishnavic. The only tradition regarding them, is that

<sup>\*</sup>The Parsvanath hill is the seat of Nirvana of 20 Tirthankars and not 10 Tirthankars -P. C. R. C.

they and some large tanks in the vicinity were constructed by the Sravaks, here called Saraks."

While pointing out that the informations regarding the Jam shrines and relics in the List of Ancient Monuments in the Chotanagpur Division published by the Government in 1896 are extremely meagre and somewhat musleading one cannot blame the persons responsible for drawing up this report. Jain antiquities had been neglected for centuries before 1857 and one can understand why inspite of the references in Buchanan's travels or in Beglar's accounts there should be such lack of information.

The story of Jamism in the districts of Chotanagour whether in Manbhum or in Singhbhum or any other parts has an interesting background. There is no doubt that the geographical position of Manbhum and Singhbhum districts being on the route from Bihar to Orissa there was an impetus to the spread of Jainism Royal support was also partially responsible for the spread of Jainism in this area. King Bimbisar, Kharavela, the lines of Rashtrakutas and Chandelas who had ruled this part appear to have been at least sympathetic if they were not active supporters of Jainism. There is another theory that among the Brahmins living in Manbhum there is a group who call themselves Pachhima Brahmins and these Pachhima Brahmins were described as belonging to the clan of Vardhaman Mahavira These Brahmins who claim for themselves the privilege of being the earliest of the Arvan stock settling in this part might also have encouraged the spread of this creed with the patronage of kings or the governors of the sympathetic lines of kings.

All this explains the spread of Jamism in Chotanagpur after Mahavira's personal attempts to preach his creed here. The reasons for the decline of Jamism in Chotanagpur and particularly the reasons for the destruction of the Jam temples and images have to be looked into. For centuries there were practically no Jams in this area. This is a useful line for research and should be pursued by some one who should be able to trace the evolution and the ultimate blending of the various creeds of the period in the districts of Chotanagpur and particularly in Manbhum. It is surmised that the Chola soldiers on their way to the expedition under Rajendra Chola

Deva and on their return back after defeating Mahipala of Bengal nearabout 1023 A.D. had destroyed the Jain temples and images in Manbhum district. The Pandeyas were fanatic iconoclasts. The rise of Lingayat Saivism in this area also contributed to the decline of Jamism in Chotanagpur. The decline was almost complete when in the 13th century A.D. a number of ancient Rapput clans came to the Manbhum district and carved out their principalities here. The important landlords like Kashipur, Patkum etc. are their lines. With them came various other phases of religion, inter-clash and fusion of religious ideas and after sometime we get the advent of the Tantric Mahayana Saivism Soon after came a time during the latter part of the Mughal period for various reasons which need not be discussed here when most of the religions all over India almost lost their individual identity and mingled into a broad-based Hindu religion which embraced all sects and almost assimilated the various groups of theists and atheists Jamsm was almost taken into the Hindu fold and the Jain Tirthankars' images came to be freely worshipped as Bhaironath, Hara-Parvati (the image of Dhanendra and Padmavatthi) etc Later the Vaisnava school male headway in Manbhum and Singhbhum districts. Mahaprabhu Shiva Ram Goswami of Arraha (Adra) and his contemporary Trilochan Goswami from the south spread Vaisnavism on the religiously fertile soil of Manbhum and were able to convert the great Panchkotraj, the premier chief in the district, from Shaktaism to Vaisnavism some years before the great movement of 1857 These are some of the probable reasons why the ancient relics of Jamism in Chotanagour, some of them thousands of years old, are now lying neglected in different parts. The reasons that have been particularly mentioned about Manbhum district also apply to a great extent to the districts of Hazaribagh and Singhbhum in Chotanagpur. But, nevertheless, these are some tentative suggestions which could be usefully followed up by the Research scholar.

## उड़ीसा में उपाध्याय श्री का मंगल प्रवचन

बन्धुओ ! आज आपके संस्कारों को देखकर मैं अत्यन्त प्रमावित हुआ हूं । ये आपके पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों का ही प्रतिफल है कि विरोधी परिस्थिति एवं विपरीत वातावरण में भी आपने जैनत्व को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है। हमें उस सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए कि अच्छे संस्कार कभी बुरा परिणाम नहीं ला सकते। अनाज के बीज से कभी बबूल का पौधा नहीं होगा। घरती कैसी ही खराब हो, फलों के बीज से कांटों की खेती नहीं हो सकती है और घरती कितनी ही अच्छी हो, बबूल के बीज से अनाज के अंकुर पैदा नहीं होंगे।

श्रद्धा के एवं गौरव के पात्र हैं आपके पूर्वज—जिन्होंने धर्म-प्रेम के लिए प्राणों का बिलदान तो देना स्वीकार किया, पर आचरण का बिलदान देना स्वीकार नहीं किया। आपके पूर्वजों का प्रेम राणा प्रताप से कम नहीं, जिन्होंने अरावली की सूखी घाटियों में भूखे-नंगे जीवन बिता दिया, किन्तु अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की। उनका त्याग भामाशाह से कम नहीं जिन्होंने देशहित के लिए अपनी सारी सम्पदा अर्पित कर दी। आज आपको स्वयं अपने अन्तरंग में उसी गौरव को जागृत करना है। अभी आप रास्ता नहीं भूले हैं। सही रास्ते पर चल रहे हैं। बस, सावधानी और विवेक की आवश्यकता है; स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है; आत्मविश्वास की आवश्यकता है।

जीवन का युद्ध प्रतिक्षण चलता रहता है। सफलता के लिए सफलता पर विश्वास करना आवश्यक है, नहीं तो प्रयत्न किया ही नहीं जाएगा। स्वयं पर श्रद्धा करें, अपने कुलदेवता पर श्रद्धा रखें और पहचानें कि आ के कुलदेवता का जीवन-चरित्र कैसा था, वे आपके कुलदेवता कैसे बने ? यहां मुझे आप में से कइयों ने बताया कि आपके गोत्र नाग, नागेश्न, जिगनेश्न हैं। भगवान पार्श्वनाथ का चिस्न नाग था। उन्होंने नाग-नागिन के जीवन को भी उर्ध्वगामी बना दिया था। वे क्षमाशील थे, करुणाशील थे। उन्होंने जीवन में अहिंसा और अपरिग्रह को स्थान दिया था। आपको इसी अहिंसा प्रेमी के अनुयायी होने पर गर्व व गौरव करना है, उनके बताये हुए मार्ग पर चलना है।

आपका प्रान्त ऐतिहासिक है, कलापूर्ण है। पूरे विश्व में उड़ीसा में सम्राट खारवेल जो जैन राजा था, की बनाई हुई गुफाएं अद्वितीय हैं। अनेकों मन्दिरों के अवशेष यहां यही कह रहे हैं कि समुचित देख-रेख व संरक्षण का अभाव रहा है। अब आपको अपनी संस्कृति का प्रहरी बनना है। अपने विस्मृत जैनत्व को जागृत करना है तथा भगवान पार्श्वनाथ को प्रतिदिन स्मरण करके, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि उन्होंने आपको सच्चा मानव बनाये रखा—हिसा से, अनेक पापों से दूर रखा।

प्रत्येक के लिए जीवन ही उसकी बहुमूल्य निधि होती है। व्यक्ति को जीवन एक बार ही मिलता है, अतः उसे इस ढंग से व्यतीत करना चाहिए कि विगत जीवन के ऊपर लज्जा न हो, भविष्य के लिए आशा हो।

उड़ीसा में जैनत्व का पर्याप्त प्रभाव था जिसके साक्षी यहां से प्राप्त प्रतिमाएं, मन्दिर हैं। आज आपके क्षेत्र की दुर्दशा हो रही है। आपको इसे संभालना है। यहां का पुरातत्व वैभव अतुलनीय है, इसकी रक्षा करनी है। आप सबको प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि आप सच्चे जैन बनेंगे और उड़ीसा को पुनः जैनत्व की दृष्टि से समृद्धशाली बनाकर अपने पूर्वजों के गौरव की भी रक्षा करेंगे।

आप युवा हैं। युवा वे होते हैं जो बुद्धिमानी से, विवेक का आश्रय लेकर गुण दोष की परीक्षा करते हैं। यथार्थ में समुन्नत वही होता है जो अपने आपको अपने अतीत की उपलब्धियों तथा भविष्यत् की संभावनाओं के साथ जोड़कर रखता है।

# कलिंग में जैन-धर्म का प्रभाव (पूर्व इतिवृत्त)

जैन साहित्य में किलंग का उल्लेख ऋषभदेव के काल से ही प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव ने देश को जिन 52 जनपदों में विभक्त किया था, उनमें से एक जनपद किलंग नामक भी था। ऋषभदेव ने अपने एक पुत्र को यहां का राज्य दिया था। भगवान ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का विहार जिन देशों में हुआ था, उनमें किलंग भी था। भगवान पार्श्वनाथ का विहार तो अंग, बंग, किलंग, मगध और मध्य देशों में विशेष रूप से हुआ था। अतः इन देशों में उनका प्रभाव बहुत अधिक था और अनके अनुयायियों की संख्या लाखों में थी।

हरिषेण कथाकोष में मुनि गजकुमार के जीवन की अन्तिम घटना का कलिंग देश से सम्बन्धित होने का उल्लेख है।

तदुपरान्त भगवान पार्श्वनाथ का इस क्षेत्र में विहार हुआ। भगवान पार्श्वनाथ के पश्चात् किलंग में जैन-धर्म के व्यापक प्रचार के सिलसिले में महाराज करकण्डु का नाम आता है। करकण्डु किलंग के सम्राट थे। दिन्तपुर उनकी राजधानी थी। वे जैन-धर्म के कट्टर अनुयायी थे। उनका राज्य समस्त अंग, बंग, किलंग, चेर, चोल, पाण्ड्य, आन्ध्र आदि प्रदेशों में फैला हुआ था। उन्होंने चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओं को अपने चरणों में झुकाया। लेकिन जब सम्राट करकण्डु को ज्ञात हुआ कि उन राजाओं के मुकुटों में जिनेन्द्र भगवान का चित्र लगा है तो सम्राट ने उन्हें गले से लगा लिया और इस अविनय की क्षमा मांगी। मार्ग में उन्होंने तेरपुर में दो लयण (मुफा-मन्दिर) भी बनवाये।

उत्तराध्ययन सूत्र (अध्याय 18 गाथा 45-46) के अनुसार जब दिमुख पांचाल के नेमि विदेह के और नग्नजित् गान्धार के शासक थे, उस समय कलिंग पर करकण्डु का शासन था। ये चारों ही नरेश जैन थे और वृद्धावस्था आने पर इन चारों ने ही अपने पुत्रों को राज्य देकर जैन मुनि-दीक्षा ले ली थी।

हरिवंश पुराण में राजा जितशत्रु का वर्णन मिलता है। जितशत्रु से महाराज सिद्धार्थ की छोटी बहिन यशोदा का विवाह हुआ था। जितशत्रु के पूर्व-पुरुषों में हरिवंश का प्रतापी राजा जरत्कुमार था। किलंग राजा की पुत्री का विवाह जरत्कुमार के साथ हुआ था और किलंग का राज्य जरत्कुमार को प्राप्त हो गया था। जरत्कुमार का पुत्र वसुध्वज, उसका पुत्र सुबसु, उसका पुत्र भीमवर्मा हुआ। उसके वंश में अनेक राजा हुए। उसी वंश में कपिष्ट नाम का राजा हुआ। उसने अजातश्चन्न, उसके शृतुसैन, उसके जितिर के जितशन्तु नामक पुत्र हुआ। जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब यह कुण्डपुर आया था। महाराज सिद्धार्थ ने इन्द्रतुल्य पराक्रम को धारण करने वाले इस परमचित्र का अच्छा संस्कार किया था। जब भगवान की अवस्था विवाह के योग्य हुई, तब यह अपनी पुत्री यशोदा को लेकर पुनः आया। वह अपनी पुत्री का विवाह सम्बन्ध महावीर के साथ करना चाहता था किन्तु ऐसा न हो सका, महावीर घर द्वार छोड़कर तप करने चले गए। तब जितशन्तु भी दीक्षा लेकर तप करने लगा। अन्त में मुनि जितशन्तु को केवलज्ञान प्राप्त हुआ।

भगवान महावीर के पश्चात् उनके गणघर सुधर्माचार्य अपने पांच सौ शिष्यों के साथ इस प्रान्त में पद्यारे। उस समय उण्डू प्रान्त के धर्मपुर नगर का राजा यम न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था। उसको एक रानी धनवती से गदर्भ नामक पुत्र और कोर्णिका नामक पुत्री उत्पन्न हुई। अन्य रानियों से उनके पांच सौ पुत्र थे। वे अत्यन्त धार्मिक थे और संसार से उदासीन रहते थे। एक बार सधर्माचार्य पांच सौ शिष्यों सहित नगर के बाहर उद्यान में पधारे। नगर के सब लोग आचार्य महाराज के दर्शनों के लिए गये। उन्हें जाता देखकर राजा भी गया किन्त अपने पाण्डित्य के अभिमान में वह मुनियों की निन्दा करता हुआ गया। मुनि-निन्दा का परिणाम यह हुआ कि तीव्र अशुभ कर्म उदय से उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी। राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा दु:ख हुआ और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। उसने मुनिराज का उपदेश सुना और प्रभावित होकर अपने पांच सौ पुत्रों के साथ मुनिदीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद निरन्तर स्वाध्याय करते रहने के फलस्वरूप सभी मुनियों ने विद्वता प्राप्त कर ली। किन्तु यम मुनि को णमोकार मंत्र का उच्चारण तक करना नहीं आता था। उन्होंने घोर तपस्या करना प्रारम्भ कर दिया। फलतः उन्हें अल्पकाल में ही सातों ऋद्धियां मिल गर्यी। एक बार वे धर्मपुर नगर के पास कुमारी पर्वत पर पांच सौ मुनियों के साथ पधारे। वहां सल्लेखना द्वारा समाधिमरण हो गया और वे स्वर्गों में महद्धिक देव हुए।

इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि महावीर भगवान के काल में और उनके पश्चातुवर्ती काल में भी कलिंग में जैनधर्म का वयापक प्रभाव था।

फ्रेंच विद्वान गेरिनाट का कहना है कि :

"There can not longer be any doubt that Parsava was a historical personage. According to the Jain tradition he must have lived a hundred years and died 250 years before Mahavira. His period of activity, therefore, corresponds to the 8th Century B. C.

The parents of Mahavira were followers of religion of Parsava the age we live in, there have appeared 24 prophets of jainism. They were ordinary called *Tirthankrs* with the 23rd Parsavnath we enter into the region of History of reality."

(Introduction of his Ersay on Jain Bibliography.) जैनों के अनुसार अनेक तीर्थंकरों ने प्रत्येक युग में बारम्बर जैनधर्म का उद्योत किया है। (Hem V. V. 50-51)

भौगोलिक परिस्थितियों एवं राजनैतिक कारणों ने इस प्रान्त के इतिहास और विशेषता को निश्चित करने में काफी प्रभाव डाला है। इस लम्बे-चौड़े प्रदेश की सदैव ही एक अलग सत्ता रही। किलंग के रूप में यह प्रान्त सदैव विश्व भर में चर्चित रहा यहां बहुत कुछ ऐतिहासिक घटा है। इस विस्तृत प्रदेश में एक सजीव और मिली-जुली सभ्यता फली-फूली, जिसमें विस्तार और प्रगित की काफी संभावना थी और जिसमें सुदृढ़ सांस्कृतिक एकत्व बराबर बना रहा। पुरातत्व तीर्थ एवं कला की दृष्टि से जब भी वर्गीकरण किया जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नाम एक साथ ही आता है। और यह भी सुखद संयोग है कि 'सराक' कहने वाले श्रावक भी इन्हीं तीनों प्रान्तों में हैं। मध्यकाल में इन प्रान्तों में बहुत मन्दिरों का निर्माण हुआ था; पुरातत्वावशेष अपनी कहानी स्वयं बता रहे हैं। सम्राट खरवेल के प्रयासों के फलस्वरूप उड़ीसा के अतिरिक्त छोटा नागपुर के आस-पास प्राचीन समय में ही जैन-धर्म और जैन-दर्शन का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार हुआ था। फलतः 8-9वीं शती तक इधर जैनधर्मानुयायियों की स्थिति बनी हुई थी। 11वीं शती से यहां जैनधर्म का हास आरम्म हुआ। राजनैतिक स्थिति की उलट-फेर के कारण जैनमन्दिरों का ध्वंस किया गया।

जैन धर्मावलम्बियों पर अत्याचार हुए, जिसमें वे विघटित हो गए। जैन यात्रियों का आना-जाना भी कम हो गया और इन प्रान्तों से जैनधर्म जैसे सदा के लिए निर्वासित हो गया। जो लोग यहां रह गए, वे इधर-उधर छितरा गए। समाज की मुख्य धारा से कट जाने के कारण शेष जैन समाज इन्हें भूल गया और ये शेष समाज के साथ-साथ स्वयं को। इस क्षेत्र के ये विशिष्ट जन जिन्हें हम सराक कह रहे हैं, विशेष तथ्य यह है कि निर्वासित जनों के लिए जहां यह कहा जाता है, 'बुमुक्षित किंम् न करोति पापम्'—ये पाप कार्यों से सर्वथा विलग रहे। अभावों के मध्य रहकर भी सर्वाधिक सुरक्षा की अपने संस्कारों की, सामाजिक मान्यताओं की, रीति-रिवाजों की। और सत्य यह कि आज उनकी वही दृद्धता ही इन्हें पुनः शेष समाज से जोड़ भी सकी है।

## प्राचीन कलिंग का भौगोलिक क्षेत्र

उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में आन्ध्र या गोदावरी के मुझने तक फैले हुए भू-भाग को किलंग जनपद कहा जा सकता है। प्राचीन काल में किलंग जैन-धर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है। बंग और किलंग (उड़ीसा) दोनों में बिहार के समान किसी तीर्थंकर का कोई कल्याणक नहीं हुआ, किन्तु तीर्थंकरों का विहार किलंग में बराबर हुआ। सत्य है कि अंग, बंग, किलंग और मगध ब्रात्य श्रमणों के केन्द्र थे। तीर्थंकरों के सतत् विहार से इन प्रदेशों में जैनधर्म के सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार हुआ। अंग और बंग के समान किलंग में भी श्री ऋषभदेव जी, श्री पार्श्वनाथजी और श्री महावीर स्वामी का विहार हुआ था।

डा. नागेन्द्र नाथ बसु के अनुसार, श्रीपार्श्वनाथ के काल में मयूरमंज में कुसुम्ब नामक क्षत्रियों का राज्य था। यह राज्यवंश श्रीपार्श्वनाथ जी का अनुयायी था। उन्होंने लिखा है—"भगवान पार्श्वनाथ ने अंग, बंग और किलंग में जैनधर्म का प्रचार किया था। धर्म प्रचार के लिए वे ताम्रलिप्ति बन्दरगाह से किलंग में गये। उस समय मयूरभंज में कुसुम्ब नामक क्षत्रिय का राज्य था और वहां राजवंश भगवान पार्श्वनाथ द्वारा प्रचारित धर्म से प्रभावित था।"

(जैन क्षेत्र समाज : डा. नागेन्द्र नाथ बसु द्वारा की गई समालोचना का अंश) राजशेखर ने काव्य कीमांसा में दक्षिण और पूर्व के सम्मिलित भूप्रदेश को कलिंग माना है। पाणिनि ने भी कलिंग जनपद का उल्लेख किया है।

प्राचीन काल में अपनी सुरक्षित भौगोलिक स्थिति एवं उपजाऊ भूमि के कारण किलंगवासी अत्यन्त सम्पन्न और सुखी थे। इसके पृष्ठ भाग में अभेद्य पर्वत वन-प्रदेश था। उत्तर में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ घाटियां थीं। दक्षिण में गोदावरी-कृष्णा का दोआब था। पूर्व में हिन्द महासागर में सुरक्षित बंगाल की खाड़ी थी। विन्ध्य पर्वतमालाओं और समुद्र के मध्य यह प्रदेश एक प्रकार से उत्तरापथ और दक्षिणापथ का प्रवेश द्वार और सजग प्रहरी रहा। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण इस प्रदेश ने उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक थाती के आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रकृति ने सुन्दर जलवायु, आवश्यक वर्षा, अनेक नदियों आदि के रूप में इसे अपना कोष खुले हाथों से लुटाया है।

प्रकृति ने ही इस प्राचीन कलिंग को तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग मैदानी है। यह दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे से प्रारम्भ होता है। इस भाग में मयूरमंज, केझोंसर और अंगुल के पर्वतीय भू-गाग तथा रूपनारायन, हल्दी, सुवणरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी आदि नदियां सम्मिलित हैं। दूसरा भाग महानदी के दायें तट से प्रारम्भ होता है। इसमें महानदी और गोदावरी के बीच की पर्वतश्रेणियां सम्मिलित हैं, जो समुद्र तट तक चली गयी हैं। इस भाग में ऋषिकुल्या नदी बहती है और इस प्रदेश को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। महेन्द्रगिरि के दक्षिण में लोगुलिया नदी के किनारे-किनारे मैदानी भाग हैं। यही इसका तीसरा भाग है। इसी के तट पर किलंग की प्राचीन राजधानी किलंग नगर बसा हुआ था।

डा अमरचन्द्र जैन अली हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा पृ -16 पर लिखते हैं--

"इस प्रदेश में उड़िया भाषा बोली जाती है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। इसकी विशेषता यह है कि जो लिखा जाता है, वैसा ही उच्चारण होता है। ईसा की तीसरी शताब्दी तक इस प्रदेश के ऊपर प्राकृत भाषा का प्रभाव रहा। इसके पश्चात् उड़िया भाषा का निखार और विकास प्रारम्भ हुआ। मगध और उड़ीसा में भाषागत एकरूपता का कारण सीमाओं का सामीप्य ही है।"

'आवश्यक सूत्र' में लिखा है कि भगवान महावीर ने तोषल में अपने धर्म का प्रचार किया था। तोषल नरेश महावीर के पिता सिद्धार्थ के बन्धु थे। तोषल नरेश ने भगवान महावीर को अपने राज्य में धर्म-प्रचार के लिए आमन्त्रित किया था।

उनके उपदेशों से प्रभावित होकर तोषल नरेश ने कुमारी पर्वत पर भगवान से मुनि-दीक्षा ली और तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की। उनके निर्वाण लाभ के कारण कुमारी पर्वत निर्वाण क्षेत्र बन गया है। संभवतः कलिंग (उड़ीसा) में कुमारी पर्वत (खण्डिगिरि-उदयिगिरे) ही एकमात्र निर्वाण क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तीर्थ वहां नहीं है।

भगवान महावीर द्वारा प्रचारित धर्म किलंग में शताब्दियों तक बना रहा। यह धर्म वहां का राष्ट्रधर्म बन गया था। जब महापद्मनन्द किलंग को पराजित करके 'किलंग जिन' प्रतिमा को अपने साथ पाटिलपुत्र ले गया, तो समस्त किलंग शोक सागर में डूब गया। किलंग जिन की प्रतिमा उनके राष्ट्रदेवता की प्रतिमा थी। वह सम्पूर्ण किलंगवासियों की आराध्य प्रतिमा थी। इस घटना के प्रायः तीन सौ वर्ष पश्चात् खारवेल ने मगध से इसका बदला लिया। उसने मगध सम्राट वृहिस्तिमित्र को करारी मात दी और किलंग जिन प्रतिमा को वह अपने साथ ले आया। यह आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी। किलंगवासी अपने आराध्य को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण राष्ट्र ने राष्ट्रीय उत्सव मनाया। खारवेल ने इस अतिशय सम्पन्न मूर्ति को लाकर बड़े उत्सव के साथ विराजमान किया था और इस घटना की स्मृति में उन्होंने एक विजय-स्तम्भ भी बनवाया था।

## उड़ीसा नरेश सम्राट खारवेल

खण्डिगिरि-उदयगिरि की गुफाएं, जिनकी कुल संख्या 117 है, ई. पू. शताब्दी के अन्तिम चरण में बनी थीं। इनमें से कुछ गुफाएं बाद की भी हैं। इन गुफाओं में उदयगिरि की हाथी गुफा में सम्राट खारवेल द्वारा उत्कीर्ण प्राकृत भाषा का 17 पंक्तियों का एक लेख है। सम्राट अशोक के स्तम्भ-लेखों के पश्चात् यही लेख ऐतिहासिक महत्व का है। इसमें किलंग सम्राट खारवेल के बाल्यकाल एवं उनके राज्य के 13 वर्षों का व्यवस्थित वर्णन है। खारवेल ने अपने राज्य के द्वितीय वर्ष में सातकर्णी को पराजित किया। फिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित अशोक नगर पर अधिकार किया। चतुर्थ वर्ष में विन्ध्याचल में बसे हुए अरकड़पुर के विद्याधरों को जीतकर रिथक और भोजक लोगों को अपने आधीन किया। वे आठवें वर्ष में मगध पर आक्रमण करके गोरथिगिरि तक पहुँच गये। गोरथिगिरि और राजगृह के धेरे की बात सुनते ही यवनराज देमित्रियस अपनी सेना सहित मथुरा छोड़कर भाग गया। दसवें वर्ष में उत्तरापथ को जीता। ग्यारहवें वर्ष में वह दक्षिण की ओर गया और 113 वर्ष से राज्य के लिए खतरा बने त्रामिल और द्वामिल के राज्य संघ को नष्ट कर दिया। युद्धों की दृष्टि से बारहवां वर्ष था।

इसी वर्ष खारवेल के प्रताप का लोहा मानकर दक्षिण के पाण्ड्य नरेश ने उसका स्वागत-सत्कार किया और हाथी, घोड़े, रत्न, जवाहरात आदि बहुमूल्य भेंटें अर्पित कीं।

इन द्वादशवर्षीय विजयों से वह वास्तव में भारत का सम्राट बन गया। वह अपने को धर्मराज भी कहता था। परन्तु उसने कभी अशोक अथवा अकबर के समान धार्मिक नेता बनने का प्रयत्न नहीं किया। उसके राज्य में सभी को अपने धर्म, विश्वास और मान्यता को मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

अपने राजत्वकाल के अल्पकाल में ही इस अहिंसक धर्मप्रभावक राजा ने प्रजानन के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। धार्मिक दृष्टि से उसका योगदान जैन धर्म के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। कहते हैं, वर्तमान जगन्नाथ पुरी का मंदिर भी राजा खारवेल द्वारा बनवाया हुआ जैन मंदिर ही है। उसने इहलैंकिक जीवन को भी यशस्वी बनाया और पारलैंकिक प्रयोग में अपने जीवन का शेष समय बिताया। वसुदेवहिण्डी (पृ.-111) ओघनियुक्ति भाष्य (पृ.-30), ओघनियुक्ति टीका (पृ.-119) आवश्यक चूर्णि, वृहत्कल्प भाष्य व्यवहार भाष्य से ज्ञात होता है कि किलिंग (उड़ीसा) के राजा खारवेल के अंग मगध से जिन प्रतिमा वापिस लाकर यहां स्थापित की थी। किलिंग की राजधानी कंचनपुर (भुवनेश्वर) थी। यह नगर एक व्यापारिक केन्द्र था और व्यापारी लंका तक जाते थे। कंचनपुर जैन साधुओं का विहार-स्थल था।

इसके अतिरिक्त किलंग में पुरी (जगन्नाथपुरी) जैनों का खास केन्द्र था। श्रावकों के यहां अनेक घर थे। बजरवामी ने यहां उत्तरापथ से होकर माहेसरी (मिहेब्मती) के लिए विहार किया था। उस समय यहां का राजा बौद्धधर्मानुयायी था। बौद्धों का यहां जोर था। पुरी व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था और यहां जलमार्ग से माल आता-जाता था। किलंग का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान तोसिल था। यहां महावीर ने विहार किया था। तोसिल में एक सुन्दर जिन प्रतिमा थी, जिसकी देख-रेख तोसिलक नामक राजा किया करता था।

खारवेल के राज्यकाल में किलंग जनपद की बहुत समृद्धि हुई। खारवेल ने अपने प्रबल पराक्रम द्वारा उत्तरापय से पाण्ड्य देश तक अपनी विजय वैजयन्ती फहराई थी। वह एक वर्ष विजय के लिए निकलता था। दूसरे वर्ष महल बनवाता था, दान देता था तथा प्रजा के हितार्थ कार्य करता था। इस प्रकार किलंग की प्राचीन समृद्धि का परिज्ञान होता है। आदिपुराण तथा अन्य कथा सम्बन्धी साहित्य से भी किलंग की समृद्धि एवं धार्मिक आस्था का परिज्ञान होता है। इस श्रेणी के साहित्य से यह भी ध्वनित होता है कि नवम् दशम शतक में किलंग में बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था।

खारवेल ने लगभग 172 वर्ष ईसा पूर्व, अपने राज्य काल के 13वें वर्ष में जैन साधुओं की एक सभा बुलवाई थी। इस सभा की जानकारी का एकमात्र स्त्रोत हाथी गुफा का अभिलेख ही है। यह सभा विजयचक्र नामक प्रशासकीय खण्ड में कुमारी पर्वत, पर जो उदयगिरि का प्राचीन नाम था, आयोजित की गई थी। इसमें सभी दिशाओं से आये 3500 साधुओं ने भाग लिया था। पर्वत के ऊपर अरहंत की निषिधा के समीप का प्राग्मार सभा-स्थल था। यह प्राग्मार रानी सिन्धुकला द्वारा निर्मित निषिधा से सटा हुआ था। रानी की निषिधा मंचपुरी गुफा की ऊपरी मंजिल रही प्रतीत होती है, जो कि हाथी गुफा के समीप दक्षिण पूर्व को स्थित है। कुछ दशक पूर्व की पुरातात्विक खुदाई से हाथीगुम्फा की छत पर एक पूजा गृह के अवशेष भी प्रकाश में आए हैं, जो सम्भवतः अरहन्त निषिधा के प्रतीक हैं। इस प्रकार मंचपुरी और हाथी गुफा के बीच के स्थल को सभा स्थल चिह्नित किया जा सकता है। सभा मण्डप के सम्मुख एक वैदूर्य मण्डित चौकोर स्तम्भ स्थापित किया

गया था। यह मानस्तम्भ का प्रतिरूप रहा प्रतीत होता है। समा मण्डप की रचना समवशरण के अनुरूप की गई प्रतीत होती है। इस सभा में द्वादशांग की वाचना की गई थी। साहित्य में 'वाचना' का प्रयोग ऐसी सभाओं के लिए भी किया गया है। हाथी गुफा के शिलालेख नं-15 के अनुसार इस सभा की पुष्टि होती है—

। सकत समण सुबहितांन च सब दिसानं अननं तपसि इसिन संविधनं आहत निसीदिया समीमे पाभारे बराकार समुखापिताहि अनेक योजना हिताहि पनित साहि सत सहसेहि सिनाहि सिनर्थ भानि च चेतियानि च कारापयति ।।

# उड़ीसा में जैन पुरातत्व

किलंग में जिस समय खारवेल का उदय हुआ था, उस समय वहां जैनधर्म समुन्नत अवस्था में विद्यमान था। खारवेल को वंशानुक्रम से विरासत में जैनधर्म प्राप्त हुआ था। उसे जैन धर्म प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा था अर्थात् उसे अनायास मिल गया था। इसीलिए सही अर्थों में जैन-धर्म उसके लिए अमूल्य था और उसने उसकी रक्षा भी अमूल्य निधि के रूप में की थी। वह, उसकी रानियां और कुमार जैन-धर्म का प्रचार तीव्रगति से हुआ।

हाथी गुफा का शिलालेख खारवेल की देख-रेख में लिखा गया था। खारवेल के जीवन से परिचित होने का साधन इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यदि और कोई प्रमाण रहे भी हों तो लगता है, किलंग और दक्षिण भारत में जैनधर्म के विरुद्ध जो शैव और वैष्णव क्रान्ति भयानक वेग से उठी, उसमें वे सब प्रमाण समाप्त हो गये। इस क्रान्ति के फलस्वरूप अनेक जैन मन्दिरों पर दूसरों ने अधिकार करके अपना बना लिया। अनेक तीर्थकर मूर्तियां जैनेतर देवताओं का रूप धारण करके देवायतनों में विराजमान कर दी गई हैं किन्तु आश्चर्य है कि खण्डगिरि और उदयगिरि की ये गुफाएं सुरक्षित रहीं।

उदाहरणार्थ, मयूरमंज के बालासर नगर से दक्षिण पूर्व में स्थित भीमपुर ग्राम में एक वृक्ष के नीचे भगवान महावीर की 2 मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनको वहां के लोग दुर्गा देवी आदि कहकर पूजते हैं। यह मूर्ति जमीन खोदने पर मिली थी। दूसरी नगन प्रतिमा को गांव के लोग ठकुरानी कहकर पूजते हैं।

भीमपुर के पास स्थित एक ग्राम का नाम वर्द्धमानपुर है, वहां भी जैन प्रभाव के चिह्न पाये जाते हैं ये सब चिह्न स्पष्ट साक्षी हैं कि उड़िसा में जैनधर्म उन्नतिशील अवस्था में था।

जैन मन्दिरों, कलाकृतियों, प्रतिमाओं के ध्वंसावशेषों की जो युवा सम्पदा आज की उड़ीसा में विद्यमान है, वह महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ विस्मयकारी भी है। यहां आयुधशालाओं और मन्दिरों का अद्भुत संगम है, वह इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्तिगत रूप से बनवायी हुई खारवेल की जैन गुफाएं हमारी अमूल्य निधियां हैं। उड़ीसा के अनेक मन्दिर, जिन पर आज अजैनों का अधिकार है, जैन-धर्म के शिल्य और वास्तुकला के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यहां स्थान-स्थान पर पुरातत्व

का बिखरा कोष संरक्षण और शोध की प्रतीक्षा में मूक क्रन्दन कर रहा है, जिससे इतिहास व संस्कृति की अनेक विजुप्त कड़ियां संजोयी जा सकें।

यह स्वामाविक जिज्ञासा का विषय है कि उड़ीसा में इतना विपुल कला वैभव किन परिस्थितियों में एवं किन संस्कृति संरक्षक श्रावकों के हाथों पल्लवित हुआ। ईसा पूर्व की लित कलायें अपने स्थापत्य एवं प्रतिमाकाल के इतिहास में विशेष महत्व की हैं। इतिहास साक्ष्य है कि कि बिहार और उड़ीसा के बीच सशक्त सम्पर्क था। पुरी और कटक में जो प्राचीन जैन मूर्तियां हैं, उनका अनुमानित काल ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियां हैं। कुछ मूर्तियां आठवीं-नवीं शताब्दी की भी हैं। उड़ीसा के अतसपुर, मयूरभंज, अयोध्या, नीलगिरि स्थानों पर ईसा पूर्व शताब्दी तक की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। ये मूर्तियां जहां बिखरी पड़ी हैं, वहां जैन मन्दिरों के चिहन भी मिलते हैं, अतः असंदिग्ध रूप से ये मन्दिर भी इसी काल के थे।

भुवनेश्वर के राजकीय संग्रहालय में भी पाषण और धातु की कुछ जैन मूर्तियां सुरक्षित हैं। ये प्रायः सभी मूर्ति आठवीं शताब्दी तक की मानी गयी हैं।

सत्य यह है भुवनेश्वर, कटक, पुरी के स्थलों पर जैन-धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखता है—चाहे वह मूर्तिकला हो, वास्तुकला, साहित्य या जनजीवन ही क्यों न हो। रंगिया तांती जनजीवन की प्रमुख ऊर्जा है, जहां से चिन्तन का संचार होता है। इनके धार्मिक उत्सव एवं सामाजिक कार्यक्रम स्वयं ही निकष हैं जो इन्हें सम्पूर्ण प्रादेशिक सोच-समझ, आचार-विचार से पृथक किए रही है।

उड़ीसा के भुवनेश्वर की गुफाओं में भी जैन चित्र अंकित हैं। चित्रों के सौन्दर्य और भावाभिव्यंजना अद्भुत है। भित्ति-चित्रों की परम्परा जैनों में बहुत समय तक चलती रही। इन चित्रों में बाह्य आकर्षण, प्रकृति का सादृश्य, उसकी रमणीयता, कम्पन और नैसर्गिक प्रवाह वर्तमान है।

भण्डारकर का पूर्व इतिहास : (सन् 1896 के पृष्ठ के 59 के अनुसार) 8वीं से 11वीं शती तक दक्षिण में जैनी बहुत प्रभावशाली थे। यहां के शिलालेख के अक्षर उस समय के अक्षरों से मिलते हैं। लेकिन यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि किस प्रकार जैनियों ने अपना अधिकार खोया। परन्तु यह मालूम होता है कि वैष्णवों की उन्नति होने से जैनियों का प्रमाव घटा। ताड़पत्रों के लेखों से प्रगट है कि ब्राह्मण चारणों की प्रेरणा से गंगराजा ने जैनियों को बहुत सताया।

एम. एम. चक्रवर्ती के सन् 1902 में गुफाओं पर लिखे आलेख में लिखा है—'अंग्रेजी राज्य में कटक के जैन परिवारों ने खण्डगिरि के ऊपर एक मन्दिर बनवाया तथा बारहभुजा और त्रिशुल गुफा के बरामदों को दुरुस्त कराया और इन दोनों गुफाओं के सामने एक छोटा मन्दिर बनवाया।' उड़ीसा का सराक क्षेत्र पुरातत्त्व की दृष्टि से अभावग्रस्त क्षेत्र नहीं है। किसी प्रदेश को समृद्ध बनाने वाले जितने तत्व होते हें, वे उसके पास बहुतायत में हैं। संस्कृति के विभिन्न पक्षों की इस क्षेत्र के पास एक भव्य विरासत है और उसकी सामर्थ्य संस्कृति की दिशा में बहुत बड़ी है—बस संस्कृति को संरक्षित रखने वाले आयतनों की आवश्यकता है। इन उपकरणों से वंचित रहने का अभाव पूरा हो सकता है। यदि यहां के निवासियों की जीवन-शक्ति व सांस्कृतिक सामर्थ्य जागृत हो जाए तो यह कार्य असाध्य नहीं है। नया भविष्य बनाने के लिए आज आगे बढ़ना है। वस्तुतः यह अपना ही दोष एवं शिथिलता रही कि अपने सम्मुख अपनी संस्कृति का हास देखा। आज समय परिवर्तित हो रहा है। इस प्रान्त के नागरिकों का स्वाभिमान जग विख्यात है। इस क्षेत्र की संस्कृति और परम्परा पर प्रत्येक अहिंसा प्रेमी को गर्व है। यही तो वह क्षेत्र है, जहां साम्राज्यवादी अशोक महान् भिक्षवत् बन गया। था।

उड़ीसा में जैन-धर्म के प्रभाव के विषय में इतिहासविद् कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ से अर्थात ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से खारवेल के समय तक अर्थात् ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक (सात सौ वर्षों तक) किलंग जैन धर्म का प्रभाव अक्षुण्ण रहा। हाथी गुफा के शिलालेख के अनुसार खारवेल और उनके परिवार ने अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में कुमारी पर्वत पर जैन साधुओं के ध्यानादि के लिए गुफाओं का निर्माण कराया और वहां सभी दिशाओं के विद्वानों और तपस्वी साधुओं का सम्मलेन किया।

खारवेल के शासक के बहुत पहले से ही जैनधर्म किलंग का राष्ट्र-धर्म था। डा. काशी प्रसाद जायसवाल आदि कुछ इतिहासकारों का मत है कि शकों के आक्रमण के पहले उज्जयिनी में जिस गर्दभिल्ल के चौदह वर्ष के राज्य का जैन अनुश्रुति और पुराणों में उल्लेख है, वह खारवेल का कोई वंशज था। हिन्दू पुराणों के अनुसार सात गर्दभिल्ल राजाओं ने 72 वर्ष तक राज्य किया।

हजारों मुद्राएं इस प्रान्त के विभिन्न स्थानों से भू-उत्खनन में निकली हैं। इन्हें देखकर डा. नवीन कुमार साहु अन्य कई इतिहासकारों ने यह स्थापना की है कि ये राजा मुरुण्ड वंश के थे। ये मुरुण्डवंशी राजा जैन-धर्म के अनुयायी थे। अतः इनके शासनकाल में किलंग में जैन-धर्म का प्रभाव बना रहा। प्रीक इतिहासकार टोल्मी के अनुसार, दितीय शताब्दी में मुरुण्डवंशी राजा जैनधर्म के अनुयायी थे, अतः इनके शासन काल में जैन-धर्म का प्रभाव बना रहा। इनके राज्य का विस्तार तिरहुत से गंगा नदी के मुहाने तक रहा है। इन मुरुण्ड राजाओं का वर्णन 'सिंहासन द्वात्रिशिका, वृहत्कल्पतरु, अभिधान राजेन्द्र कोष माग दो आदि जैन ग्रन्थों में भी

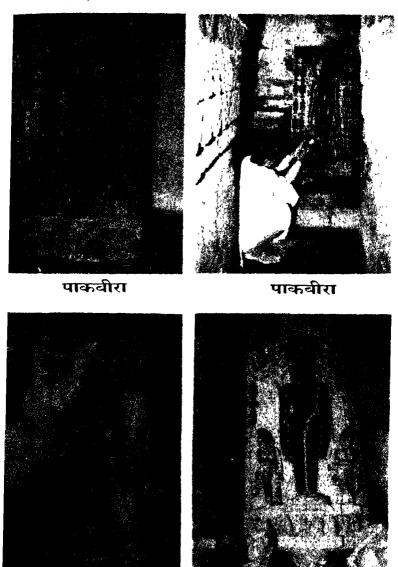

पाकबीरा

पाकबीरा







#### वाकबीरा



श्री छोटा मन्दिर जी श्री मूल वेदी इसमें १ ही वेदी है। भगवान १००८ श्री पार्ध्वनाथ जी मूल नायक विराजमान हैं। जावलिया पट्टी चौधरी बाजार, कटक

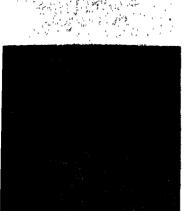

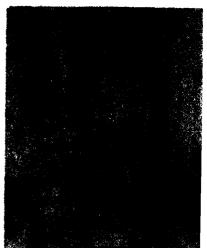

बाकबीरा



पाकबीरा

पाकबीरा



बाकबीरा

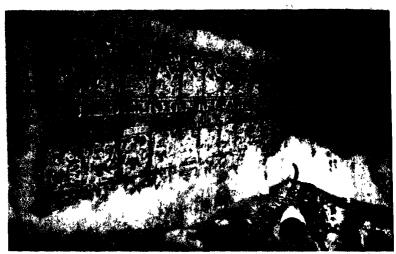

यह गुफा श्री खन्डगिरी जी पहाड़ पर है, इस गुफा का नाम वादाभूजी गुफा है, इस में २४ नीर्थकरों की पदमासन प्रांतमा है ये सब पहाल में रंग्दी हुई है। इनके नीचे सब की सासन देविया भी ऑकत है।

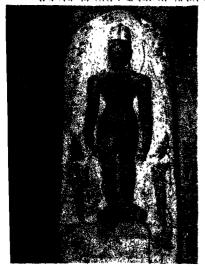





पाकबीरा

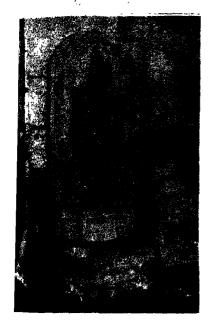

## वाकबीरा

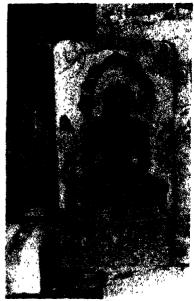

पाकबीरा

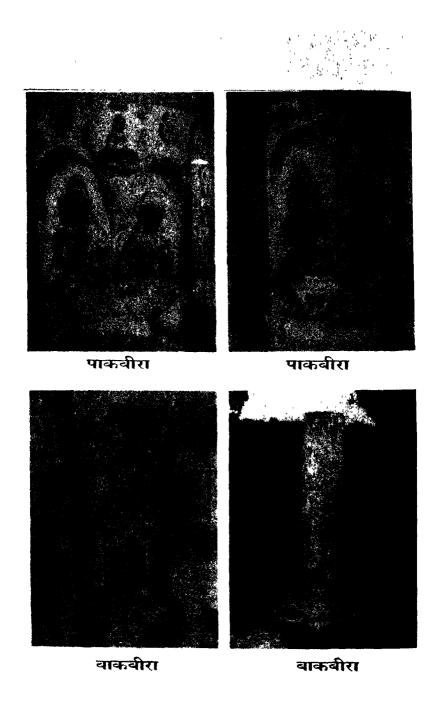



श्री बड़ा मन्दिर जी की मूल वेदी भगवान १००८ श्री चन्द्र प्रभुजी की मूल नायक प्रतिमा विराजमान है। चौधरी बाजार, कटक

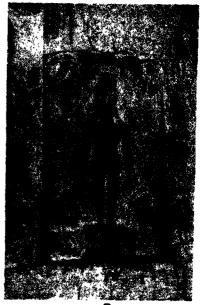

वाकवीरा

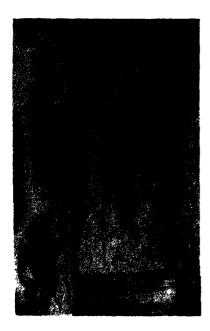

बाकबीरा

पाकबीरा

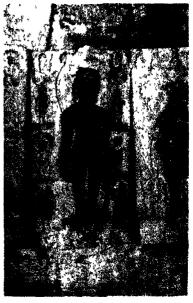

उपलब्ध होता है। मुरुण्डों के पश्चात यहां गुप्तों का शासन रहा। गुप्तोत्तर काल में किलंग में गंगवंश, कगोदर, शैलोद्भव वंश, तोषल का भीमवंश, खिलजी का भंज वंश और कौशलोत्कल का सोमवंश, इन राजवंशों का शासन रहा। ये राजवंश प्रायः शाक्त शैव या वैष्णव धर्मानुयायी थे। इस काल में भी खण्डिगिरि-उदयगिरि जैन-धर्म के केन्द्र थे। इसी काल में खण्डिगिरि की नवमुनि गुफा, बारमुजी गुफा और ललाटेन्द्र केसरी गुफा का निर्माण हुआ। उड़ीसा के अनेक स्थानों जैसे जानन्दपुर (दुझर), बोहार (कटक), युमुसर (गंजाम), नवरंगपुर (कोरापुट) और पुरी की प्राचीन उपत्यका में उत्खनन के फलस्यरूप जैन-धर्म सम्बन्धी बहुमूल्य पुरातस्व की सामग्री प्राप्त हुई है, वह सब मध्य युग की है। इससे ऐसा प्रमाणित होता है कि मध्य युग में जैनधर्म का प्रमाव उड़ीसा में अप्रतिहत था।

इसी काल में प्रसिद्ध सोमवंशी राजा प्रयोत केशरी, जिन्हें ललाटेन्दु केशरी भी कहते हैं, ने शिवमक्त होते हुए भी जैन साधुओं के लिए ललाटेन्दु केशरी गुफा का निर्माण कराया। इसी के शासन-काल में मुनि कुलचन के प्रख्यात शिष्य आचार्य शुभचन्द्र तीर्थयात्रा के लिए खण्डगिरि आये और उन्होंने यहां जैन-धर्म का प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया।

# प्राचीन इतिवृत्त

गजेटियर (प्रकाशित 1908) में पुरी जिले की भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार

उत्तर में देशी राज्य बंकी और सथगढ़, पूर्व व उत्तर पूर्व में कटक जिला, दिलाण-पूर्व और दिलाण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मद्रास का गंजाम जिला और रामपुर राज्य है। यहां भूमि 1478 वर्गमील है।

इसका इतिवृत्त कुछ इस प्रकार है-

राजा अशोक के विजय के पूर्व उड़ीसा देश किलंग में शािल था, अशोक ने 261 वर्ष पूर्व उड़ीसा और किलंग को अपने राज्य में मिला लिया। अशोक के लेख धौली पहाड़ी पर हैं, किलंग में दो शिलालेख हैं। अशोक के समय में राज्य के प्रबन्धक तोशाली में रहते थे। यह स्थान शायद वर्तमान भुवनेश्वर से निकट है जो धौली से और खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओं से दूर नहीं है। यह सुनिश्चित है कि मीर्य राजाओं के समय में इस जिले में बहुत से जैनी वास करते थे क्योंकि खण्डगिरि और उदयगिरि की पहाड़ियां साधुओं के निवास योग्य गुफाओं से चारों ओर से भरी हुई हैं। इनमें से कुछ गुफाओं पर शिलालेख भी मिले हैं जो ब्राब्री लिपि में हैं। हाथी गुफा में जो शिलालेख है, उससे भी यह स्पष्ट है। इस लेख में प्रारम्भ में णमोकार मंत्र है।

स्वर्गपुरी की गुफा से स्पष्ट है यह गुफा अहँतों की कृपा से देश के राजा की मुख्य पटरानी ने बनवाई थी।

यह लेख यह भी स्पष्ट करता है कि मौर्य राज्य के पतन पर किलंग देश ने विरोध किया और स्वतन्त्र राज्य हो गया। यह लेख जो सन् ईसा से पूर्व 158 या 153 वर्ष का प्रतीत होता है। राजा खारवेल ने किलंग देश केवल स्वतन्त्र ही नहीं किया अपितु इस योग्य भी बना दिया कि वह दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर सके। पृष्ठ 88 पर लिखा है कि यहां जैन-धर्म बहुत सफलता से फैला हुआ था क्योंकि राजा खारवेल और उसके उत्तराधिकारी जैन-धर्मी थे। मौर्य राज्य के नष्ट होने पर यह जैन-धर्म 11वीं व 12वीं शती तक यहां जारी रहा। अब इस जिले में नहीं है। परन्तु इस धर्म के चिहन खण्डिगिर और उदयगिरि पर श्रेष मिलते हैं। ये दोनों पहाड़ियां सन् ईसा से पूर्व तीसरी या चौथी शती में बनी होंगी। इन गुफाओं में

पाइर्वनाय स्वामी की पूजा श्री महावीर स्वामी की अपेक्षा अधिक प्रचलित मालूम पड़ती है।

## यहां प्राचीन श्रावक हैं-पृष्ठ-85

सन् 1908 की जनगणना जिसका वर्णन गेट साहब ने किया है, इस जाति के विषय में लिखा है—सराक 'श्रावक' शब्द से निकलता है। श्रावक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'सुनने वाले' है।

जैनियों में यह शब्द उन गृहस्थियों के लिए दिया जाता है जो यातियों से भिन्न हैं तथा जो लौकिक व्यापार करते हैं। श्रावक लोग अब भी पाये जाते हैं— समय बीतने से यहां के सराक लोगों ने आजीविका के लिए कपड़ा बुनने का व्यवसाय अपनाया। इस उड़ीसा के श्रावकों का यही व्यवसाय है। ये लोग बहुधा सराक तांती के नाम से कहे जाते हैं।

उड़ीसा में इनकी विशेष बस्ती निम्न चार स्थानों पर हैं-

- 1. टाइगारिया राज्य में,
- 2. बरम्बा राज्य में,
- 3. कटक के बंकी थाने में,
- 4. पुरी के विपली थाने में।

जैन शास्त्रों में किलांग देश में जैन-धर्म के अस्तित्व की बातें पाई जाती हैं, इसिलए यह उड़ीसा देश श्री पार्श्वनाथ स्वामी के समय में भी जैन-धर्म के प्रभाव से व्याप्त था। यही कारण है कि खण्डिगिर कि गुफाओं में श्री पार्श्वनाथ स्वामी की मुख्यता पाई जाती है। यहां जैनाचार्य और जैन साधुओं का श्रावकों का बराबर प्रचार रहा है। ऐसा नहीं कि राजा चन्द्रगुप्त के समय में ही यहां जैन धर्म प्रारम्भ हुआ हो—यहां जो प्राचीन जैन मूर्तियां हैं, उन सबसे दिगम्बर जैन-धर्म के प्रचार की पुष्टि होती है। इस उड़ीसा प्रान्त में श्री ऋषभदेव की मूर्तियां भी बहुत मिलती हैं।

# उड़िया की रंगिया (सराक) जाति

राँगिया जाति की विशेषताएं अथवा इनके लक्षण स्वतः सिद्ध करते हैं कि ये जैन आचारसंहिता के पोषक रहे हैं। इनके आचरण ही इनके संस्कारशील होने के ज्वलन्त प्रमाण हैं—

यही जाति पुरी-कटक-बरहमपुर-गंजाम जिलों में लाखों की संख्या में है। किलांग युद्ध के समय के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भी हम देखें तो अशोक के आक्रमण-काल में किलांग की कुल जनसंख्या 75 लाख थी। दो वर्ष नक यहां युद्ध चला था। अशोक ने अपने शिलालेख नं. 13 में स्वीकार किया है कि किलंग युद्ध में एक लाख व्यक्ति मारे गये, डेढ़ लाख बन्दी बनाये गये और बाद में इससे कई गुना मरे।

इतिहासकारों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि कलिंग के जिस राजा के साथ अशोक ने युद्ध किया था, निश्चय ही वह एक जैन राजा था। अशोक ने अपने 13वें अनुशासन में यह भी स्वीकार किया है कि कलिंग युद्ध में श्रमण और ब्राह्मण उभय सम्प्रदाय के लोगों ने दुःख उठाये थे। अशोक ने जिनको श्रमण कहा है, वे वस्तुतः जैन ही थे।

आज उड़ीसा के जिन जनपदों/ग्रामों में उत्खनन के फलस्वरूप पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री प्रचुरता से मिली हैं, ये सब स्थान वही हैं जहाँ जैन राजाओं की राजधानी का कार्य क्षेत्र रहा है।

इस प्रान्त में सराकों की दो जातियां हैं- एक रंगून तांती दूसरी सराक तांती। रंगूनी तांती के लोग आचरण में अधिक दृढ़ हैं। इसे रंगिया भी कहते हैं। चूंकि ये अधिकतर कपड़ा रंगने का कार्य करके आजीविका चलाते हैं, अतः रंगिया कहलाते हैं।

## उड़ीसा प्रान्त की रॉगिया (पूर्व जैन) जाति की विशेषताएं-

- 1. यह जाति पुरी-कटक-बरहमपुर, गंजाम आदि अनेक जिलों में लाखों की संख्या में है। इसका मुख्य कारण यही है कि उड़ीसा प्रान्त को सीमाग्य से जैन-धर्म संरक्षक राजा मिलते रहे हैं।
  - 2. श्री खण्डिगिरि-उदयगिरि की यात्रा वर्ष में एक बार अवश्य करते हैं।

- कपड़ा बुनने का काम करते हैं, धागा भी रंगते हैं, रंग का पानी सन्ध्या के बाद पात्र में नहीं छोड़ते, उसे मिट्टी में मिला देते हैं।
  - 4. जल छान कर पीते हैं, प्रत्येक कार्य में छना जल प्रयोग में लाते हैं।
  - 5. रात्रि भोजन कुछ नहीं करते।
  - 6. प्याज, लहसुन, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी हैं।
  - 7. अपनी जाति में ही शादी-विवाह करते हैं।
  - 8. विधवा विवाह नहीं करते हैं।
- 9. बाजारों में, होटलों में भोजन नहीं करते, अपने घर का ही बना भोजन करते हैं।
- 10. समस्त झगड़े आपस में ही सुलझा लेते **हैं, मुकदमा आदि नहीं क**रते हैं।
  - 11. तीर्ययात्राएं खण्डगिरि-उदयगिरि, काशी, पुरी की करते हैं।
  - 12. रंगीन गेरुआ वस्त्र पहनते हैं।
  - 13. 10 और 13 दिन का सतक-पाठ मानते हैं।
- 14. मासिक धर्म की शुद्धि 5 दिन की मानते हैं; स्त्रियां 5 दिन बाद भोजन बनाती हैं।
  - 15. 'पाणिपात्र' साधुओं के उपासक हैं, उन्हें भोजन कराकर प्रसन्न होते हैं।
  - 16. पशु पालक है।
  - 17. पंचायत प्रथा के उपासक हैं; उसके विधान को मानने वाले हैं।
- 18. गुरुमक्त हैं, ब्राह्मणों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, उन्हें खिलाते हैं।
  - 19. लड़कों के समान लड़कियों को भी पढ़ाते हैं।
  - 20. सत्संग के इच्छ्क हैं, विद्वानों का सम्मान करते हैं।
  - 21. उड़िया भाषी हैं। उड़िया भाषा में जैन साहित्य चाहते हैं।
- 22. नग्न गुरु को वह 'अलक' कहते हैं। यह गुरु अर्द्ध लंगोट बांघते हैं, मोर का पंखा, नारियल का कमण्डल रखते हैं। एक बार ही मोजन, पानी, दवा आदि लेते हैं।
- 23. कार्तिक वदी 15 (अमायस्या) को दीपक जलाकर आपस में सङ्डू बांटते हैं। उसे मुक्ति दिवस या ज्ञानप्राप्ति दिवस कहते हैं।

इन विश्लेषताओं से स्पष्ट परिलक्षित है कि ये रिंगया जाति पूर्व की जैन जाति है। इनके गुरु 'अलक' हमारे 'ऐलक' वत् ही हैं। 'पाणिपात्र आहारी' हमारे निर्ज़न्य साधुओं को ही कहा गया है। 'अलक' साधुओं के हाथ में मयूर पिच्छकी व कमण्डल हमारे साधुओं के ही शीव-संयम के उपकरणवत् हैं। चौका-शुद्धि व आचार-विचार श्रावकाचार की ही धारा से अनुस्यूत हैं। कार्तिक वदी अमावस्या को निर्वाण दिवस व ज्ञान दिवस दोनों ही कहा जा सकता है। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्ति एवं गौतम गणाधार को ज्ञान-प्राप्ति हुई थी। जैन इस दिन को इसी रूप में मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं।

मोत्र—यहां की जाति के गोत्र काशीनाग, जिगनेश, साहू, काश्यप, वागेश्वर, श्री कृष्ण आदि हैं।

टाइटिस—ये अपने नाम के साथ साहू, नायक, पात्र, महापात्र, साथरा, बेहरा, दास, राउत आदि लिखते हैं। वर्तमान सर्वेक्षण रिपोर्ट में कटक आदि जिलों के लगमग 25 ग्रामों का सर्वेक्षण कराया गया। पूज्य उपाध्याय श्री जी की प्रेरणा से उड़ीसा गए हुए युवकों ने उत्साहपूर्वक बताया कि सभी ग्रामों में उनको अपनत्व मिला तथा ग्रामवासी प्रसन्न हैं। वहां कुछ पूर्वजों को अभिज्ञात है कि वे जैनत्व के पोषक रहे हैं। वे कहते हैं कि साधुओं के विहार आदि न होने से एवं इस क्षेत्र में मन्दिर न होने से वर्तमान पीढ़ी में धर्म के प्रति शिथिलता आई है। वे भूलते जा रहे हैं कि वे पूर्व में जैन थे।

इसी प्रकार नोमागढ़ के 25, गंजाम के 22, पुरी के 29, खुर्घा के 26 तथा निकटवर्ती सराक क्षेत्रों के 84 ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया। यहां कुल घर 5304 में 38,504 की जनसंख्या है (सम्पूर्ण विवरण पृष्ठ सर्वेक्षण तालिका में संलग्न है)।

उड़ीसा के तीन जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि सराक क्षेत्र कितना व्यापक है, उसका विस्तार कितना गम्भीर है, उसकी समस्याएं कितनी जिटल हैं। उसको पुनः प्रतिष्ठापित कर समाज की मूल धारा से सम्पृक्त करने में कितने अध्यवसाय और सावधानी की आवश्यकता है। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कार्य टीम भावना से हो तो शीघ्र ही हो जाएगा। यदि सराकों को अपने जैनधर्म से पुनः प्रेम हो गया तो यह न केवल जैन जगत की नवीन प्रतिष्ठा करने में समर्य होगा, अपितु उन्हें और समस्त समाज को अतीत गौरव का सम्यक् ज्ञान कराएगा। उन्हें उनके स्वरूप, वर्तमान क्षमताओं एवं स्थायी मूल्यों का अहसास करायेगा तथा उनकी परम्परा के भविष्य को सुरक्षित कर प्रश्नस्त बनायेगा। इतिहास के निर्माण, सर्वाधिक कला विकास में, राजनीति में पर्याप्त प्रमुख में जैनों की महत्वपूर्ण देनों का तथा उनके अस्तित्व के औचित्य का सही मूल्याकंन तभी हो सकेगा। अतएव सराकोद्धार का यह महान कार्य केवल जैनों की ही दृष्टि से आवश्यक नहीं है, अपितु भारतीय एवं विश्व इतिहास की दृष्टि से भी परमावश्यक है।

सराक समस्या के समाधान हेतु जैनत्व में अभिकृषि रखने वाले विद्वानीं, पुरातत्विवरों, समाजशास्त्रियों, इतिहासविदों का पूर्ण समर्पण, श्रम, समय और सहिष्णुता चाहिए। इस समस्या के अनेक पहलू हैं यथा सामग्री की सतत एवं अध्यवसायपूर्वक खोज, उसका एक भी करण, सम्यक् विश्लेषण सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल एवं तुलनात्मक परीक्षण, प्रमाणसिद्ध तथ्याक्ली का सुनियोजित वर्गीकरण, तदनन्तर उसके आधार पर सराकों का इदय परिवर्तन तथा शेष समाज में सराकों के प्रति आस्या एवं समर्पण का जागरण। इनमें से प्रत्येक पहलू के भी अपने-अपने पहलू हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के पूर्वाग्रहों, सढ़ विश्वासों और कभी-कभी अज्ञानता अथवा प्रमादजन्य उपेक्षा या उदासीनता के निमित्त से बन गई धारणाओं का निरसन करना भी पर्याप्त दुष्कर है। स्वयं जैनों की अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति, दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद, विचारों, विश्वासों और मतभेदों का मुकाबला करना भी कम कष्टसाध्य नहीं है। आवश्यकता है सराक जाति के इतिहास पर समुचित शोध की।

प्रत्येक जाति का अपना कुछ न कुछ इतिहास है, जो कुछ भी वर्तमान है वह अपने सम्पूर्ण अतीत का ही परिणाम है—पूर्व में वर्तमान के बीज विद्यमान थे। उन सबका विकिसत रूप ही वर्तमान है। अतएव वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए उसके अतीत का ज्ञान एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः आवश्यक है। उसके इतिहास की सम्यक् जानकारी द्वारा उसके वर्तमान स्वरूप एवं स्थित को समझकर ही उसके भविष्य का निर्माण भली भांति किया जा सकता है। बिना उसकी क्षमताओं, आचार-विचार, सामाजिक मान्यताओं, अन्तर्निहित शक्तियों एवं भावनाओं, उसकी आशाओं और आकांक्षाओं की जानकारी के अभाव में समुचित प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण के अभाव में वर्तमान एवं भावी अस्तित्व का औचित्य खतरे में रहता है।

यूनानी इतिहासकार कहते हैं—इतिहास निर्जीव, नीरस घटनावली या काल-क्रमणिका मात्र न होकर समाज और उसकी संस्थाओं, आचार-विचारों एवं प्रवृत्तियों के स्वरूप तथा विकास की अन्तरझांकी का यथार्थ दस्तावेज होता है। इतिहास के न्यायालय में किसी व्यक्ति, जाति या राष्ट्र का मूल्यांकन उसकी यौद्धिक विजयों, शक्ति या विस्तार वैभव अथवा आर्थिक समृद्धियों, विश्व की सफलताओं के आधार पर नहीं होता, वरन, उनके कार्यकलापों द्वारा होता है, जो उन्होंने मानव मस्तिष्क, बुद्धि और झान के विकास के हित में किए हैं, मानव जाति को सुखी बनाने के उद्देश्य से किये हैं, उनकी मानवीय, क्षमताओं को प्रस्फुटित एवं चरितार्थ करने के लिए किए हैं और भावी संतित के इदयों को आझान्वित करने, उनके मार्ग को प्रशस्त बनाने और मानवी सम्यता की प्रगति को वेगवान बनाने के लिए किए हैं। अस्तुः जाति विशेष का इतिहास उसका सम्पूर्ण अतीत जीवन चरित्र होता है, जिसमें उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्राप्ति का सर्वतोन्मुखी सांगोपांग चित्रण होता है। काल के पथ पर उत्तरोत्तर उग्रसर होते हुए उसने जो ऊंच-नीच देखे हैं, जो-जो मोड़ लिए हैं, विश्व की सुख-शान्ति और मानव के उन्नयन में जो कुछ योगदान दिये हैं—उन सबके निष्पक्ष, संवेदनशील, क्रमिक विवरण इतिहास प्रदान करता है और यह ऐतिहासिक विवेचन विश्लेषणात्मक भी होता है और संश्लेषणात्मक भी।

# पूज्य उपाध्याय श्री का उड़ीसा में प्रवेश

जून '92 से जनवरी '93 तक पूज्य उपाध्याय श्री के चरण जैसे जैन संस्कृति के नये क्षितिज के निर्माण हेतु बढ़ चले। युगान्तरकारी उनकी करुणा अब सार्वभौम हो गई। धर्म की सत्य परिभाषा का उद्घाटन सन्त की सही व्यापकता एवं विराटता प्रयोग से ही अधिक स्पष्ट होती है-जिनका जीवन दर्शन ही कठोर साधना का मुखापेक्षी है, ऐसे दिगम्बर साधु को सुख-सुविधा का तो मोह होता नहीं। राजप्रासाद हो या श्मशान, महानगर हो या ग्राम-सब समान हैं उनके लिए-अतः सम्पूर्ण समाज की अंतरंग चेतना के प्रतिनिधि रूप, बाधाओं से जूझते हुए उस धर्मपरायण कर्मस्थली पर पहुंचे, जहां एक मौन संवेदना को स्वर चाहिए थे, जहां गिरते अवशेषों को पुनर्निर्माण चाहिए और जहां चाहिए पथम्रमितों को एक सही, सीधा-सपाट उनका पुराना विस्मृत गौरव पंथ ! उनका विहार समस्त प्राणीमात्र के लिए सदैव कल्याण कर रहा ही है। पूर्वजनित संस्कारों से किसी-किसी को अपूर्व ही लाभ मिल जाता है-ऐसा ही कुछ हुआ सराक बन्धुओं के साथ-वही सराक बन्धु, जिन्हें हम भूल चुके हैं और वे हमें-तथा साथ ही अपनी संस्कृति के नाम को। संस्कार है कि उसी आचरण का पालन कर रहे हैं पर सराक बनकर, श्रावक बनकर नहीं। उन्हें यह स्मरण नहीं रहा है कि श्रावक का अपभ्रंश रूप है 'सराक'। पर जैसे कि सर्वविदित है, पूज्यवर के व्यक्तित्व ही में एक सांस्कृतिक गरिमा है। उनकी चेतना जीवन्त है, उनकी व्यापकता में असीम सुष्टि और असीम युग सर्वात्म हो जाता है। उसके बौद्धिक संतुलन ने स्पष्टतया जाना और देखा कि सराकों के उद्धार से ही समग्र जैनत्व का उद्धार संभव है। ये पुरातन गरिमा के जीवन्त अवशेष हैं। इनके माध्यम से ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित होकर इन प्रान्तों को पुनः इनके तीर्थंकरों के जन्म, तप और विहार का स्मरण करायेगा तथा इन्हें पुनः अपने गौरवमयी इतिवृत्त का स्मरण होगा।

सही बात है, यथार्थ की दृष्टि जितनी गहरी और पैनी होगी, आदर्श की क्रान्ति उतनी ही प्रखर और आकर्षक होगी। जो जीवन को जितनी दृढ़ता से पकड़ेगा, आस्था में ग्रहण करेगा, वह उतनी ही दृढ़ता से, उतने ही विश्वास से जीवन के यथार्थ को कह पाएगा और आदर्शों को स्पर्श कर पाएगा।

उपाध्याय श्री का वात्सल्य इस क्षेत्र के सूनेपन, सांस्कृतिक बिखराव, धर्म-

विमुखता के मूल कारण को जानना चाहता था। उन्होंने जागरूक और पुरुषार्थी होकर स्वयं अपनी दृष्टि से सब देखा, परखा; सराकों को देख-देख कर उनका दर्द, उनकी धर्मानुरागी करुणा बूंद-बूंद इकट्ठा होकर भरती गई। गया एवं रांची के दो वर्षों प्रवास सम्पन्न होने के अनन्तर आपका विहार अन्ततः हो ही गया, उड़ीसा की ओर-बंगाल विहार को जब चरण रज पवित्र कर चुकी थी तो भला उड़ीसा अछ्ता कैसे रहता है ? इन तीनों प्रान्तों ने उत्स और अवसाद, उत्थान और पतन प्रायः देखा ही एक साथ है, इसीलिए यहां तो पूज्य प्रवर का विहार होना ही था। रांची से राउरकेला होते हुए श्री गुरुदेव ने खण्डिगिरि, उदयगिरि की ओर विहार किया। रांची के युवक विशेषतः सराक युवकों ने तो जैसे अपनी इस पीढ़ी को सर्वदा इस कलंक से बचा लिया कि एक दिगम्बर साधु के विहार में इन्होंने उपेक्षा रखी। इनके पूर्वजों ने भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के विहार में क्या साथ दिया होगा ! अब तो स्थिति विचित्र थी। सराकों को साथ चलता देख उनके अन्य मित्र, परिचित विस्मित और चिकत थे कि क्या ये जैन हैं ? पर सत्य तो सत्य है, समय की गहरी पर्ती में दब जाने पर भी कुन्दन तो कुन्दन ही होता है। आपका यह विहार जनसमूह के लिए अत्यधिक प्रभावक रहा-जहां आपके चरण-युगल पडे. वहां के समाज द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया और आपने अपने प्रवचनों से सबको लाभान्वित किया। उड़ीसा में हजारों की भीड़ ने आपको जिस शैली में साष्टांग नमस्कार किया, वह शब्दातीत है। एक दिगम्बर साध की कठोर चर्या के विषय में परिचय प्राप्त कर जो हृदय में आदर था, वह तो दुष्टिगत हुआ ही, पर सराक क्षेत्र के प्रजनों ने भी पीछे-पीछे चलकर पुनः श्रावक धर्मध्वजा को अपने हाथों में लेकर पूज्य श्री के सपने को साकारता का आश्वासन देकर स्वयं को पनः धर्ममार्ग पर आरूढ कर लिया ।

सत्य यह है, हर मानव एक थाती, एक विरासत, एक मिशन लिये हुए घरती पर आता है। उससे पूर्व कई पीढ़ियां उतर चुकी होती हैं। वे सब अपनी अपूर्व आकांक्षाएं उसे सींपती हैं, वंश बल देकर आशीर्वाद देती हैं—जाओ, आगे बढ़ो और एक नया इतिहास लिखो।

पूज्य श्री ने भी पूर्व साधुओं से यही ऊर्जा लेकर अपनी नवोन्नेष प्रतिमा से मानवोद्धार का संकल्प लिया। उनका यह संकल्प समानता, मानवता, सिहण्णुता और संस्कृति संरक्षण का संकल्प है।

# उड़ीसा में प्राप्त जैन प्रतीक

प्रतीक योजना के अन्तर्गत विविध-प्रतीकों का सर्वप्रयम स्पष्ट अंकन खण्डिगिरि-उदयगिरि की विभिन्न गुफाओं में मिलता है। इन प्रतीकों में वर्धमंगल, स्विस्तक, निन्दपद और चैत्यवृक्ष इन चार प्रतीकों का प्रयोग दायीं गुफा के ज्ञिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में वामपार्श्व में दो और दाहिनी आर दो चिहन हैं। जय-विजय गुफा में सिरदल पर दो पुरुष और दो स्त्रियां सिद्धार्थ वृक्ष की पूजा करते हुए अंकित हैं। स्त्रियां पात्र में पूजा का द्रव्य लिये हुए हैं। एक पुरुष बद्धांजिल खड़ा है तथा दूसरा पुरुष माल्यार्पण कर रहा है। इस वृक्ष को कुछ लोगों ने प्रमवश पीपल का वृक्ष मान लिया है, जो कि वस्तुतः सिद्धार्थ वृक्ष है।

अनन्त गुफा के द्वार के सिरदल पर तीन फणवाली सर्प-युगल मूर्ति अंकित है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिह्न सर्प है। धरणेन्द्र और पद्मावती उनके सेवक यक्ष-यक्षिणी हैं, जो नागकुमार जाति के इन्द्र-इन्द्रणी हैं। पार्श्वनाथ के साथ किलांग का सम्बन्ध रहा है, इस तथ्य की पुष्टि शिल्पी ने सर्पयुगल अंकित करके कर दी है। सर जान मार्शल के मतानुसार, गुफा स्थापत्य की दृष्टि से यह गुफा संसार में प्रथम है। यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है।

मूर्तियों के पादपीठ पर धर्मचक्र का अंकन जैनकला का अपना वैशिष्ट्य है। तीर्यंकरों के विहार के समय धर्मचक्र आगे-आगे चलता है। इस धर्मचक्र के कारण ही तीर्थंकर धर्मचक्रो कहलाते हैं। तीर्थंकर केवल ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् दिव्यध्विन द्वारा जो धर्मोपदेश देते हैं, शास्त्रीय भाषा के धर्मचक्र-प्रवर्तन कहा जाता है। इसीलिए प्रारम्भ से ही प्रायः सभी जैन मूर्तियों के सिंहासन पीठ पर मध्य में या दोनों ओर धर्मचक्र रहता है।

जैन ग्रन्थों में सभी तीर्थंकरों का अलग-अलग जन्म-चिस्न बताया है। जैन मूर्तियों के पादपीठ पर वह चिस्न ॲकित रहता है। गुप्तकाल से तो इसका प्रचलन काफी बढ़ गया था, किन्तु इससे पूर्ववर्ती मूर्तियों के ऊपर चिस्न ॲकित करने की आम प्रथा नहीं थी। खण्डिगिर-उदयिगिर गुफाओं के वेदिका स्तम्भों और सिरदलों पर अकेले चिस्न का भी अंकन मिलता है।

उड़ीसा के अयोध्या, नीलगिरि, अतसपुर, मयूरभंज आदि स्थानों पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। ये मूर्तियां जहां बिखरी पड़ी हैं, वहां जैन मन्दिरों के चिस्न भी मिलते हैं। अतः असंदिग्ध रूप से ये मन्दिर भी इसी काल के थे। भुवनेश्वर से 6 किमी. दूर खण्डिगिरि-उदयगिरि की गुफाएं हैं। इन गुफाओं की प्रसिद्धि हाथी गुफा के शिलालेख के कारण अत्यधिक हुई है। इसके अतिरिक्त इनका अपना ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व भी है। इनमें से कुछ गुफाएं भगवान महावीर के काल में थीं। कुछ गुफाओं का निर्माण किलंग सम्राट खारवेल और उसके परिवार के सदस्यों ने कराया था। खारवेल का काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इस प्रकार इनमें से कई गुफाओं को बने हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इन गुफाओं के अतिरिक्त शेष गुफाएं 10वीं शताब्दी तक निर्मित होती रहीं। ये गुफाएं प्रायः जैन मुनियों के ध्यानादि के निमित्त बनायी गई थीं। खण्डिगिर की पहाड़ी प्राचीन काल में कुमारी पर्वत कहलाती थी। यहां पर भगवान महावीर का समवशरण आया था। उस समय किलंग नरेश जितशत्र और उनकी पुत्री यशोदा ने भगवान के चरणों में संयम धारण किया था। इस प्रकार यह तीर्यभूमि सिद्धक्षेत्र भी है। इसी पर्वत पर सम्राट खारवेल ने जैन मुनियों और विद्वानों का सम्मलेन बुलाया था।

यहां दिगम्बर जैन धर्मशाला है, जहां ठहरने की अच्छी सुविधा है। धर्मशाला से इन पहाड़ियों की ओर चलने पर बायीं ओर खण्डिगिर और दायीं ओर उदयगिरि की पहाड़ी है। खण्डिगिरि के ऊपर चार दिगम्बर जैन मन्दिर और कुल 15 गुफाएं हैं। इनमें से 6 गुफाओं में जैन मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां गुफा के निर्माण के समय ही बनाई गई थीं, कुछ बाद में भी बनाई गईं। सभी गुफाओं के बाहर एक पत्थर पर गुफा का नम्बर और नाम लिखा हुआ है, इससे इन्हें देखने में सुविधा रहती है।

इसी प्रकार उदयगिरि पर्वत पर कुल 18 गुफाएं हैं। इस पहाड़ी के ऊपर किसी गुफा में कोई मूर्ति नहीं है। इन गुफाओं में प्रथम रानी गुफा सबसे बड़ी है। इसके सिरदलों आदि पर विभिन्न पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं। गणेश गुफा में भी तोरणों के मध्य भाग में कुछ दृश्य उत्कीर्ण हैं। कई गुफाओं में शिलालेख भी अंकित हैं।

#### कटक

कटक उत्कल या उड़ीसा प्रदेश की प्राचीन राजधानी है। यह हावड़ा जंक्शन से पुरी को जाने वाली रेल लाइन पर 409 किमी. दूर है। स्टेशन से लगभग 5 किमी. चौधरी बाजार में जैन भवन है, इसके पृष्ठ भाग में प्राचीन चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसी बाजार में मन्दिर से थोड़ी दूर पर दिगम्बर जैन चैत्यालय है।

मन्दिर का शिखर बहुत सुन्दर है। इस मन्दिर में कुछ मूर्तियां बहुत प्राचीन हैं। अनुमान किया जाता है ये दसवीं शताब्दी की हैं। अधिकांश प्राचीन मूर्तियां खण्डिगिर से लाई गई हैं। कटक में 49 ग्राम सराकों के घर हैं (सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है)।

## पुरी

उदयगिरि से भुवनेश्वर जाकर पुरी (जगन्नाथपुरी) जा सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी 62 किमी. दूर है। सड़क और रेल मार्ग है।

यह हिन्दुओं का सुप्रसिद्ध धाम है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इसके मुख्य मन्दिर को निज मन्दिर कहा जाता है। निज मन्दिर के दक्षिण द्वार के बाहर दीवाल में भगवान ऋषभनाथ की एक फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है। मन्दिर के पण्डों की आम धारणा है कि इस मन्दिर का निर्माण महाराज खारवेल ने 'कलिंग जिन' की मूर्ति को विराजमान करने के लिए बनवाया था।

इतिहास ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में किलंग में 'किलंग जिन' नामक एक प्रतिमा थी। नन्दवंश के प्रतापी सम्राट महापद्यनन्द ने जब किलंग को पराजित किया तो वह इस मूर्ति को अपने साथ ले गया था। यह मूर्ति तीर्थंकर ऋषभदेव की थी। नन्दराज के तीन सौ वर्ष पश्चात् खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया, वृहसितिमित्र को हराया और वह उस 'किलंग जिन' प्रतिमा को अपने साथ वापिस लाया। इस मूर्ति का उत्सव उसने कुमारी पर्वत पर मनाया, फिर इस मूर्ति के लिए उसने विशाल जिनालय बनवाया। पुरी का मन्दिर खारवेल द्वारा निर्मित वही जैन मन्दिर तथा जगन्नाथ की मूर्ति वही 'किलंग जिन' प्रतिमा है, ऐसा लोगों का विश्वास है।

आर्कीलोजिकल सर्वे श्री नगेन्द्र नाथ बसु द्वारा प्रकाशित सन् 1911 में मयूरमंज जिले में भी जैन धर्म की प्राचीनता एवं पुरातत्व सम्बन्धी अनेक प्रमाण मिलते हैं।

इसकी भौगोलिक सीमाएं निम्न प्रकार हैं-

उत्तर में सिंहभूम, दक्षिण में कटक, पूर्व में वालासा मिदनापुर, पश्चिम में बोनाई और क्योन्सर राज्य । इसकी राजधानी वारीपदा थी । सन् 1918 में महाराज पूर्णचन्द्र मंजदेव यहां राज्य करते थे ।

यहां कुछ जैनत्व की दृष्टि से उल्लेखनीय स्थल हैं-

बरसई के पास कोसली के खण्डित स्थानों में श्री पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है जिसके दोनों तरफ 4 मूर्तियां हैं—2 पद्मासन, 2 खड्गासन। मूर्ति को देखने से प्रगट होता है कि यह बहुत प्राचीन समय की है, जब मयूरमंज में कुसुम्ब क्षत्रियों का राज्य था। यह मूर्ति इस बात का प्रमाण देती है कि 2000 वर्ष पहले इस स्थान पर जैन धर्म का प्रमाय था।

नीलगिर में पुण्डाल स्थान में सोननदी के रेती में एक बड़ी पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है—यह 4 फुट 6 इंच ऊंची, 2 फुट 8 इंच चौड़ी है। यह प्राचीन कला का उत्कृष्ट नमूना है।

वारियदा में बड़ा जगन्नाथ का मन्दिर है, उसमें श्री पार्श्वनाथ की एक पद्मासन सुन्दर मूर्ति देखी जाती है।

जैसे पार्श्वनाय की वहां मान्यता थी वैसे श्री वर्द्धमान स्वामी भी इस मयूरभंज में पूजे जाते थे। इसके प्रमाण निम्न हैं—

- 1. बाजसाई से 3 मील रानीबन्ध गांव में श्री महावीर स्वामी की पूजा के प्रमाण अब भी मिलते हैं।
- 2. बालसर नगर में दक्षिण-पूर्व 12 किमी. भीमपुर ग्राम है। यहां बहुत-सी प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं जो वर्द्धमान स्वामी की प्रतीत होती हैं।

10-12 वर्ष हुए, भीमपुर में एक सरोवर को खोदते हुए एक बहुत ही सुन्दर श्री महावीर स्वामी जी की मूर्ति जमीन के नीचे से मिली है—इसकी ऊंचाई 5 फुट है—इसके दोनों तरफ 24 तीर्यंकरों की छोटी-छोटी मूर्तियां हैं। राजा बैकुण्ठनाम डे बहादुर ने इस मूर्ति को अपने महल के बाग में विराजमान किया था।

भीमपुर के पास वर्द्धमानपुर है, वहां भी जैन प्रभाव के चिस्त पाये जाते हैं, जैनियों की उन्नति के समय में भी ये नगर भीमपुर और वर्द्धमानपुर के नाम से जाने जाते थे।

कटक से उत्तर-पूर्व 35 किमी. कुशमण्डल परगने में भादेश्वर ग्राम में जमीन खोदने से बहुत ही अमूल्य और उपयोगी प्राचीन पदार्थ मिले थे, जिनसे प्रमाणित होता है कि यहां प्राचीन समय में जैनों का अच्छा प्रमुख था तथा यह जैनियों का उन्नतश्रील समय था। उड़ीसा में जहां-जहां प्राचीन जैन पुरातत्व सामग्री मिली है, उनमें से ये उत्कृष्ट नमूने हैं। तीर्यंकरों, गणघरों, पूर्वधारियों, श्रावक और श्राविकाओं की मूर्तियां हैं—इनमें जैन तीर्यंकरों की खड्गासन तथा पद्मासन ध्यानाकार मूर्तियां नम्न हैं। यह एक बहुत सुन्दर पाषाण प्रतिमा है और 2 से 6 फुट ऊंची है।

सन् 1922-23 में बहुत-सी जैन मूर्तियां किचिंग में तथा आदिपुर के पास दूसरे स्थानों से मिली हैं। आदिपुर मयूरमंज की प्राचीन राजधानी थी।

पृष्ठ 242 में यह उल्लेख भी है कि इस मयूरभंज राज्य की स्थापना 1900 वर्ष हुए एक जयसिंह ने की थी, जो राजधूताना के जैपुर राजा का सम्बन्धी था। उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम आदिसिंह था। इन नामों से तथा यहां के मन्दिरों से इस राजा का जैनधर्मी होना प्रतीत होता है।

# सराक सम्मेलन

परमपूज्य प्रातः स्मरणीय सराकोद्धारक उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित 'सराक सम्मेलन' की सची—

| स्थान        | जिला           | प्रान्त  | मुख्य अतिथि के नाम                 | तारीख        |
|--------------|----------------|----------|------------------------------------|--------------|
| 1. हजारीबाग  | - हजारीबाग     | बिहार    | राय. श्री हरकचन्द जी पाण्ड्या      | 03-05-92     |
| 2. रांची     | रांची          | **       | "                                  | 24-05-92     |
| ९. बुण्डु    | **             | n        | 99                                 | 17-02-93     |
| 4. नीढी      | "              | n        | श्री ए.सी. साहब, एस.पी साहब (रार्च | t) 05-04-9.º |
| ५. तड़ाई     | ))             | 29       | साहू श्री अशोक कुमार जी जैन        | 05-09-93     |
| ६. साइम      | बोकारो         | **       | श्री उम्मेदमल जी पाण्ड्या          | 13-11-94     |
| 7. पुरुलिया  | पुरुलिया       | पं. बगाल | राय. त्री हरकचन्द जी पाण्ड्या      | 21-12-94     |
| 8. मिहिजाम   | दुमका          | बिहार    | श्री कमल कुमार जी जैन (पाटोदी)     | 11-12-94     |
| 9. सरिया     | गिरिडीह        | "        | राय. श्री हरकचन्द जी पाण्ड्या      | 22-12-94     |
| 10. खतीली    | मेरठ           | उ. प्र.  |                                    | 13-02-95     |
| (उपाध्याय    | श्री की प्रेरप | गासे)    |                                    |              |
| 11. मेरठ     | मेरठ           | उ. प्र.  |                                    | 13-02-95     |
| 12. सहारनपुर | सहारनपुर       | "        |                                    | 05-05-95     |
| 13. बड़ागांव | मेरठ           | **       | श्री कुमार मंगलम्                  | 05-11-95     |

## धार्मिक शिक्षण शिविर

वात्सल्यपुंज उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के आशीर्वाद से प. बंगाल प्रान्त के सराक जैन ग्रामों में आयोजित किए गए धार्मिक शिक्षण शिविर की सूची (पश्चिम बंगाल प्रान्त)

| ग्राम             | भिला         | ग्राम           | िला      |  |
|-------------------|--------------|-----------------|----------|--|
| 1. गौरांगडीह      | पुरुलिया     | ८. राधामाधवपुर  | पुरुलिया |  |
| 2. तालाजोड़ी      | <del>,</del> | 9. घनीयार डांगा | ñ        |  |
| <b>3. राज</b> ड़ा | p            | 10. बनबेड़िया   | **       |  |
| 4. मुइलू          | PŤ           | 11. पहुला       | **       |  |
| 5. बोदामा         | Ħ            | 12: पोलमा       | **       |  |
| 6. लालडीह         | ,,           | 15. सनेड़ा      | **       |  |
| 7. मेट्यालशहर     | **           |                 |          |  |

#### धार्मिक पाठशासा

गौरवपुंज उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा से वर्द्धमान. बांकुड़ा एवं पुरुलिया जिले के निम्न सराक जैन ग्रामों में 'धार्मिक पाठशालाएं' खोली गई--

# (पश्चिम बंगाल प्रान्त)

## जिला पुरुलिया

- 1. बोदमा 5. इन्द्रबील
- 9. गोविन्दपुर 10. बनबहिरा 14. चौताला
- 13. कासीवेडिया

- 2. लालपुर 3. गौरांगडीह 7. मुड़लू
- 6. राजडा
- 11. घनीयारडांगा 15. पोलमा

- 4. तालाजोड़ी 8. राघामाधवपुर 12. मेट्यालशहर 16. मनोग्राम जिला वर्द्धमान

- 1. ईटापाड़ा
- 2. रोशना
- 3. दासक्यारी

जिला बांकुड़ा में 20 पाठशालाएं चलाई जा रही हैं।

## (बिहार प्रान्त)

जिला-रांची-सिंहभूम जिले की पाठशालाओं के ग्रामों के नाम-रांची जिला-1. चोकाहात्, 2. नौढ़ी, 3. पांगुरा, 4. बेड्राडीह सिंहभूम जिला-1. देवलटांड, 2. नवाडीह, 3. रूगडी, 4. आगसिया।

#### पुस्तक वितरण

पश्चिम बंगाल प्रान्त के वर्द्धमान जिले में 9 ग्रामों के 56 विद्यार्थियों को तथा पुरुतिया जिले में 13 ग्रामों के 87 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित की गई।

बिहार प्रान्त के रांची जिला के चोकाहातु ग्राम के 6 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित की गईं।

### ठात्रवृत्ति

बिहार एवं बंगाल प्रान्त के 15 विद्यार्थियों को 'छात्रवृत्ति' दी जा रही है। प्रशिक्षण

पश्चिम बंगाल प्रान्त के पुरुलिया एवं वर्द्धमान जिले के 15 सराक जैन नवयुवकों को ड्राइवरी में, 12 युवकों को टाइपिंग में एवं 2 युवकों को कम्पाउण्ड्री में प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा रहा है।

#### सिखाई सेन्टर

पश्चिम बंगाल एवं बिहार प्रान्त के 3 सराक जैन ग्रामों में सिलाई सेन्टर खोला गया है जिसमें लड़कियों को ही विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

## जन्यान्य कार्य योजनाएं

पश्चिम बंगाल प्रान्त की 3 विधवा महिलाओं एवं दो गरीब परिवारों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है तथा रोग से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु सहायता दी जा रही है।

## पहले से निर्मित मन्दिरों की सूची

बिहार प्रान्त-

जिला सिंहभूम-1. देवलटांड, 2. आगसिया, 3. नवाडीह।

जिला रांची-1. चोकाहात्, 2. तड़ाई।

नवचेतना प्रदायक उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के आशीर्वाद से निम्नलिखित ग्रामों में मूर्तियां विराजमान की गई—

 पांगुरा, 2. तमाड़, 3. नौढ़ी, 4. चिपड़ी, 5. हुरुण्डीह।
 पिश्चम बंगाल प्रान्त के वर्द्धमान जिला के पुचड़ा ग्राम में जैन मन्दिर एवं हाईस्कूल निर्माण कराया गया है।

#### नवनिर्मित चैत्यालय

पश्चिम बंगाल प्रान्त, जिला-पुरुत्तिया राजड़ा तथा बोदमा ग्राम् में चैत्यालय नवनिर्मित किए गए।

#### सेन्टर तथा पत्रिका

पश्चिम बंगाल प्रान्त—जिला वर्द्धमान के रूपनारायणपुर ग्राम में सराक क्षेत्र के उत्थान कार्य के लिए एक सेन्टर खोला गया है। जहां से प्रत्येक माह बंगला माण में 'सराक संहति' नाम से पित्रका निकाली जाती है। यह पित्रका जनवरी माह सन् 1995 से प्रकाशित की जा रही है। सम्पादक श्री दिवाकर जी सराक जैन (रूपनारायणपुर) हैं। दूसरी पित्रका हिन्दी भाषा में 'सराक ज्योति' नाम से निकाली जा रही है, जिसके कुछ अंक 'सराक बुलेटिन ग्राम' से निकाले गए थे। सम्पादक डॉ. श्री सुशील कुमार जी जैन (M.B.B.S.) हैं। यह पित्रका नवम्बर 1994 से उत्तर प्रदेश प्रान्त के कुरावली मैनपुरी स्थान से आरम्भ की गई है। प. बंगाल प्रान्त के जिला पुरुलिया में राजड़ा एवं रघुनाथपुर में सेन्टर खोले जा रहे हैं।

#### यात्रा विवरण

जन-जन की आस्था के केन्द्र परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा से सराक बन्धुओं को निम्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ—

1. श्रवणबेलगोला—महामस्तकामिषेक के समय 14-12-93 से 21-12-93 तक बंगाल एवं बिहार प्रान्त के 57 व्यक्तियों ने तीर्थयात्रा की।

- 2. श्री सम्मेदशिखर जी—बंगाल एवं बिहार प्रान्त के लगभग 100 सराक बन्धुओं ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जन्म जयन्ती समारोह के समय सन्-1994 को पेटरवार से यात्रा की।
- 3. मेरठ (पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के समय), बंगाल एवं बिहार प्रान्त के लगभग 50 सराक बन्धुओं ने हस्तिनापुर, बरनावा, बहलना आदि क्षेत्रों के दर्शन किए, दिनांक 10-2-95 से 12-2-95 तक।
- 4. बड़ागांव में आयोजित धार्मिक प्रशिक्षण शिविर तथ सराक सम्मेलन में आए हुए बंगाल-बिहार प्रान्त के लगभग 60 सराक बन्धुओं ने हस्तिनापुर, बरनावा, बहलना तथा तिजारा जी के दर्शन किए, दिनांक 4-11-95 तथा 7-11-95।
- 5. बंगाल-बिहार प्रान्त के कुछ शिविर छात्रों ने राजगृही, गुणावा जी, पावापुर जी, पटना, सिंहपुरी, चन्द्रपुरी, प्रभागिरी, कौशाम्बी, शिखरजी आदि क्षेत्रों के दर्शन किए। उपाध्याय श्री के बिहार प्रान्त से उत्तर प्रदेश की ओर विहार के समय सन् 1995 को।
- 6. साड़म (बाकारो)—धार्मिक शिविर के समय बांकुड़ा जिला के लगभग 39 छात्र-छात्राएं (दिनांक 13-8-95 को) एवं पुरुलिया-वर्द्धमान जिले के 44 छात्र-छात्राओं ने श्री सम्मेदशिखर जी की यात्रा की (दिनांक 27-8-95 को)।

#### बाहर के विद्यालयों में

विहार प्रान्त—रांची जिले के 4 ग्रामों की 3 छात्राएं आरा बालिका उच्च विद्यालय में एवं 2 छात्र श्री वर्द्धमान कॉलेज पावापुर जी में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का 1993 में नामांकन कराया गया है, तथा छात्राओं को 1995 फरक्री माह में प्रवेश दिलाया था।

बांकू (रांची) समाज मिश्नन स्कूल में 10 लड़के चोकाहातु (रांची) के पढ़ रहे हैं, इन लड़कों का वर्ष 1995 सितम्बर माह में नामांकन कराया गया है।

#### चिकित्सा कैम्प

(बिहार प्रान्त) जिला—रांची के रांगामाटी एवं नौढ़ी स्थान में उपाध्याय श्री के तड़ाई (सराक ग्राम) चातुर्मास के समय 1993 को निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाया गया।

वर्ष 1994—पेटरबार (बोकारो) चातुर्मास के समय पेटरवार के नेत्र चिकित्सा कैम्प को सराक क्षेत्र के ग्रामों में भेजकर नेत्र जांच करने के साश्च-साथ चश्मा एवं निःशुल्क औषधि दी गई तथा ऑपरेशन करने योग्य व्यक्ति को पेटरवार लाकर ऑपरेशन किया गया।

## मन्दिर जीजींद्धार

बिहार प्रान्त के 3 पुराने मन्दिरों (आमिसया, तड़ाई, नवाडीह) का जीर्णोखार कार्य सम्पन्न हुआ। देवलटांड़ के जिन मन्दिर का कार्य चालू है, चोकाहातु का भी शीच्र चालू होने वाला है। अभी तक इन कार्यों में लगभग दो लाख रुपये व्यय हो चुका है।

## सराक जैन क्षेत्र में कार्यरत

बंगाल एवं बिहार प्रान्त के विभिन्न कार्य योजनाओं एवं शिक्षण शिविर के कार्यों को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित सराक जैन युवा संकल्पी कार्यरत हैं—सूची

| नाम                       | उम्र | योग्यता   | ग्राम          | जिला     |
|---------------------------|------|-----------|----------------|----------|
| 1. श्री सृष्टिधर सराक जैन | 21   | बी.ए.     | चोकास्रतु      | रांची    |
| 2. श्री आनन्द कुमार जैन   | 42   | एम. पास   | जीड़रा         | बांकुड़ा |
| 3. श्री गौरांग जैन        | 20   | जे.ए.     | चोकाहातु       | रांची    |
| 4. श्री किरीटोभूषण जैन    | 26   | एम. पास   | "              | **       |
| 5. श्री जितेन्द्र जैन     | 21   | नन.एम.    | राजड़ा         | पुरुलिया |
| 6. श्री राजेन्द्र नाथ जैन | 24   | आई.ए.     | देवलटांड       | सिंहभूम  |
| 7. श्री सूरजमल जैन        | 26   | आई.ए.     | चोकासतु        | रांची े  |
| 8. श्री संजल कुमार जैन    | 20   | बी.ए.     | <b>आ</b> গুড়া | वर्धमान  |
| 9. श्री कांचन कुमार जैन   | 22   | बी.ए. पास | "              | **       |

## सराक सम्बन्धी साहित्य पूर्व प्रकाशित

व्यवस्थान की जनका

पुस्तकों के नाम

| १. तराक हृदय                                    | स्य. बाबूलाल जा जनादार          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2. जैन संस्कृति के विस्तृत प्रतीक               | "                               |
| <ol> <li>श्रावक दर्शन या सराक दर्शन</li> </ol>  | "                               |
| 4. सराक के बीच                                  | "                               |
| 5. प्राच्य जैन सराक शोध कार्य                   | **                              |
| प्रेस में                                       |                                 |
| 1. सराक जैन क्षेत्रों का सर्वेक्षण समीक्षात्मक  | डॉ. कस्तुर चन्द जी              |
| अध्ययन                                          | कासलीवाल जयपर                   |
| 2. मानभूम और वर्द्धमान में श्री वर्द्धमान       | डॉ. नीलम जी जैन (सहारनपुर)      |
| <ol> <li>सराकों के मध्य भगवान महावीर</li> </ol> | "                               |
| 4. सराक ज्ञानाञ्जलि काव्य                       | श्री निहाल चन्द्र सिंबई चंद्रेश |
|                                                 | ललितपुर                         |
|                                                 | 9                               |

5. स्याद्वाद बाल शिक्षा बंगला में

भाग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ

#### वर्तमान में प्रकाशित

पुस्तक के नाम

लेखक

1. सराक बन्धुओं के मध्य

उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी महाराज

—डॉ. कस्तूर चन्द जी,—कासलीवाल (जयपुर)

2. सराक क्षेत्र प्रगति की राह पर डॉ. नीलम जी जैन (सहारनपुर)

3. हम और हमारे पूर्वज

4. अहिंसा संदेश

सराक विशेषांक

वरिष्ठ पत्रकार श्री रत्नेश कुमार

श्री जैन (रांची)

5. श्री पार्श्वनाथ भगवान के कैलेण्डर जिसमें सराकों का परिचय तथा जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त लिखे हैं।

6. णमं।कार मंत्र पंचपरमेष्ठी सचित्र कार्ड श्री महावीर स्वामी का कैलेंडर आदि।

- 7. शिशुबोध पाठमाला (बंगला में)
- 8. पूजन पाठ (बंगला में) जीतेन्द्र जैन हापुड़
- 9. बंगला में अण्डे के 100 तथ्य
- 10. शाकाहार या मांसाहार : फैसला स्वयं करें।

## परम पूज्य प्रातःस्मरणीय वात्सस्परत्न उपाध्याय 106 श्री ज्ञानसागर जी महाराज के सान्निध्य से वर्ष 1995 में बिहार पान्त के सराक जैन गामों में सराक जैन नवस्वकों हारा संचाहित

# बिहार प्रान्त के सराक जैन ग्रामों में सराक जैन नवयुवकों द्वारा संचासित, धार्मिक शिक्षण शिविर की—

| _  |   |   |   |
|----|---|---|---|
| Ţē | 9 | ₹ | ण |

| स्थान        | छात्र-अध्यापक             | निवासी    | ভাঙ্গ      | शिक्षण शिविर   |
|--------------|---------------------------|-----------|------------|----------------|
|              |                           |           | सं.        | की तियि        |
| 1. रुगड़ी    | श्री प्रदीपकुमार मांझी    | पांगुरा   | 24         | 12-3-93 से     |
|              | श्री शरदचन्द्र अधिकारी    | गोसाईडीह  |            | 21-3-93 तक     |
| 2. देवलटांड  | श्री जितेन्द्र नाथ मांझी  | पांगुरा   | 53         | 12 मार्च 93 से |
|              | श्री विजय कुमार मांझी     | "         |            | 21 मार्च 93 तक |
| 3. पारमडीह   | श्री विजय कुमार मांझी     | **        | 26         | 12 मार्च 93 से |
|              | श्री नरेन्द्र नाथ मांझी   | "         |            | 21 मार्च 93 तक |
| 4. नौढ़ी     | श्री जितेन्द्र नाथ मांझी  | **        | 66         | 27 फरवरी 93 से |
|              | श्री विजय कुमार मांझी     | **        |            | 6 मार्च 93 तक  |
| 5. आगसिया    | श्री सत्येन्द्र नाथ मांझी | पांगुरा   | 43         | 21 मार्च 93 से |
|              | श्री निखलेश कुमार मांझी   | पारमडीह   |            | 26 मार्च 93 तक |
| 6. तड़ाई     | श्री निर्मल कुमार मांझी   | चोकाह्यतु | 74         | 14 मार्च 93 से |
|              | श्री सृष्टिघर मांझी       | ,,        |            | 3 अप्रैल 93 तक |
| 7. चोकाहातु  | श्री जगदीश चन्द्र मांझी   | पांगुरा   | 83         | 13 मार्च 93 से |
| ~            | श्री गौरांग मांझी         | नौद्धी    |            | 21 मार्च 93 तक |
|              | श्री गोपाल चन्द्र मांझी   |           |            |                |
| 8. हुरुण्डीह | श्री प्रेमचन्द मांझी      | नीद्ध     | 51         | 12 मार्च 93 से |
| •            | श्री जगदीश चन्द्र मांझी   | पांगुरा   |            | 21 मार्च 93 तक |
| 9. नवाडीह    | श्री निखलेश कुमार मांझी   | पारमङीह   | 70         | 12 मार्च 93 से |
|              | श्री शरद चन्द्र अधिकारी   | गोसाईडीह  |            | 21 मार्च 93 तक |
| 10. तमाङ्    | श्री सुरेश चन्द्र मांझी   | पांगुरा   | 54         | 12 मार्च 93 से |
|              | श्री धनन्जय मांझी         | गोसाईडीह  |            | ३ अप्रैल ९९ तक |
| 11. चिपड़ी   | श्री हेमन्त कुमार मांझी   | पांगुरा   | <b>3</b> 0 | 12 मार्च 93 से |
|              | श्री रतनलाल मांझी         | ,, ``     |            | 21 मार्च 95 तक |
| 12. रङ्गांव  | श्री जगदीश चन्द्र मांझी   | "         | 31         | 27 मार्च 93 से |
|              | श्री महावीर मांझी         | **        |            | ३ अप्रैल ९३ तक |

| स्थान              | छात्र-अध्यापक                  | निवासी      | চাস         | शिक्षण शिविर    |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                    |                                |             | सं.         | की तिथि         |
| 13. बेड्राडीह      | श्री प्रदीप कुमार मांझी        | "           | 15          | 24 मार्च 93 से  |
|                    | _                              |             |             | 3 अप्रैल 93 तक  |
| 14. पंडाडीह        | श्री गौरांग मांझी              | चोकाहातु    |             | 30 मार्च 93 से  |
|                    | श्री इन्द्रजीत मांझी           | ,,          | 22          | 4 अप्रैल 93 तक  |
| 15. खरसवां         | श्री प्रेमचांद मांझी           | नौद्धी      | 42          | 7 अप्रैल 93 से  |
|                    | श्री गौरांग मांझी              | **          |             | 14 अप्रैल 93 तक |
| <b>16. हाराडीह</b> | श्री गौरांग मांझी              | चोकाहातु    | 17          | 7 अप्रैल 93 से  |
|                    |                                |             |             | 14 अप्रैल 93 तक |
| 17. सारयाद         | श्री गोपाल चन्द्र मांझी        | तमाङ्       | 24          | 14 मई 93 से     |
|                    |                                |             |             | 21 मार्च 93 से  |
| 18. गुदूहातु       | श्री राजेन्द्र नाथ मांझी       | देवलटांड़   | 27          | 14 मार्च 93 से  |
| -                  |                                |             |             | 21 मार्च 93 तक  |
| 19. बुण्डु         | ब्र. मनीष जी जैन               | संघस्थ      | <b>30</b> 0 | 7 फरवरी 93 से   |
|                    | ब्र. अनीता जी                  | उपाध्याय    |             | 16 फरवरी 93 तक  |
|                    | ब्र. मंजुला जी जैन             | श्री ज्ञानस | ागर         |                 |
|                    |                                | जी महारा    | <b>ज</b>    |                 |
| 20. पांगुरा        | विशेष शिक्षा उपाध्याय          |             | 50          | 27 फरवरी 93 से  |
|                    | श्री ज्ञानसागर जी महाराज       |             |             | 14 मार्च 93 तक  |
|                    | के मुखारविन्द से शेष-          |             |             |                 |
|                    | ब्र. मनीष जी,                  |             |             |                 |
|                    | ब्र. अनीता जी,                 |             |             |                 |
|                    | ब्र. मंजुला जी                 |             |             |                 |
| _                  |                                |             |             |                 |
|                    | के रांची एवं सिंहभूम जिले      |             |             |                 |
| शिविर में शि       | क्षप प्राप्त छात्र-छात्राओं की | संख्या      | 1102        |                 |

# दक्षिणी छोटा नागपुर (विद्यार प्रान्त) के सराक जैन ग्रामों की संक्षिप्त रिपोर्ट

| प्रम                        | प्रेस्ट      | वन             | षर सं. | जन सं.  | मेर     | मुख्य म्यक्ति का नाम |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------|---------|---------|----------------------|
|                             |              | f              | जेला   | सिंहणून | ľ       |                      |
| l. <b>खरसवां</b>            | खरसवां       | खरसवां         | 10     | 43      | वत्सराज | गोवर्धन मांझी        |
| 2. आगसिया                   | देवलढांड     | ईचागढ़         | 30     | 150     | आदिदेव  | सूरजमल मांझी         |
| 3. रूगड़ी                   | **           | 11             | 35     | 225     | धर्मदेव | राजेन्द्रनाथ मांझी   |
| 4. नवाडीह                   | **           | **             | 104    | 603     | आदिदेव  | खेत्रमोहन मांझी      |
| 5. देवलटां <del>ड</del> ़   | **           | **             | 32     | 185     | गीतम आ. | श्री मदन मोहन मांझी  |
| 6. चिपड़ी                   | चिपड़ी       | "              | 22     | 101     | आदिदेव  | श्री पीष्पदेव सांझी  |
|                             |              |                | 233    | 1307    |         |                      |
|                             |              |                | जिला-  | –रांची  |         |                      |
| 1 तड़ाई                     | विजयगिरी     | त <b>मा</b> ड़ | 26     | 155     | वत्सराज | भोलानाथ मांझी        |
| 2. रङ्गांव                  | रङ्गांव      | ,,             | 9      | 49      | धर्मदेव | भृगुराम मंडल         |
| 3. हुरुण्डीह                | ,,           | ,,             | 42     | 242     | वत्सराज | कान्हाई मांझी        |
| i. जजोडीह                   | परासी        | **             | 3      | 20      | आदिदेव  | लखन मांझी            |
| 5. मारधान                   | "            | **             | 1      | 8       | **      |                      |
| <ol> <li>चिरुडीह</li> </ol> | n            | "              | 1      | 12      | ,,      |                      |
| 7. परासी                    | "            | **             | 3      | 21      | **      | घनेश्वर मांझी        |
| . तमा <b>ड</b> ़            | तमाइ         | **             | 86     | 387     | ,,      | मुवनेश्वर मांझी      |
| ). <b>बो</b> धई             | मानकीडीह     | **             | 1      | 7       | -       | हाड़ीया मांझी        |
| 10. नीढ़ी                   | नौद्री       | अंड़की         | 53     | 385     | परासर   | सुरेन्द्रनाय मांझी   |
| ।।. द्वारसिनी               | द्वारसिनी    | तुमाइ          | 2      | 12      | आदिदेव  | रासविहारी            |
| 12. माझीडीह                 | तमाङ्        | 11             | 8      | 37      | परासर   | चिंता मांझी          |
| 13. खूंटी                   | खूंटी        | खूंटी          | 14     | 98      | आदिदेव  | रमेश चन्द्र मांझी    |
| 4. माहिल                    | माहिल        | मुरहू          | 38     | 259     | **      | उमाचरण मांझी         |
| 5. मेराल                    | · ,,         | n              | 26     | 170     | **      | लहरू मांझी           |
| 6. घाषरा                    | थाषरा        | <b>F1</b>      | 28     | 180     |         |                      |
| ७. विरमकेल                  | 27           | "              | 21     | 145     |         |                      |
| ८. हांसा                    | <b>मुरहू</b> | मुरहू          | 46     | 239     |         | राधारमण मांझी        |
| 9. दारला                    | सुन्दारी     | "              | 10     | 61      |         | मालास मांग्री        |
| 0. कासमार                   | कासमार       | तोरपा ,        | 18     | 135     |         | •                    |
| थ. डोड़पा                   | डोड़मा       | 19             | 42     | 255     |         | अभिमन्यु मांझी       |
| 2. करला                     | कासभार       | 75             | 7      | 180     |         | •                    |

| 海平                  | पोस्ट          | वाना :   | बर सं. व | ान सं. | योत्र     | मुख्य व्यक्ति का नाय |
|---------------------|----------------|----------|----------|--------|-----------|----------------------|
| 23. पांगुरा         | वारेडीह        | कुण्डु   | 56       | 336    | आदिदेव    | विशेश्वर मांझी       |
| 24. बेड़ाडीह        | कांची          | "        | 8        | 62     | **        | रमेशचन्द्र मांझी     |
| 25. गोसाईडीह        | 77             | **       | 12       | 97     | -         | शशीधर अधिकारी        |
| 26. पारमडीह         | पारमडीह        | **       | 21       | 113    | **        | पीताम्बर मांझी       |
| 27. रेलाडीह         | "              | 11       | 3        | 20     | ,,        | रविन्द्र मांझी       |
| 28. गुटूहातु        | कांची          | 1)       | 8        | 45     | **        | दुर्गाचरण मांझी      |
| 29. बुण्डु          | <b>बु</b> ण्डु | "        | 55       | 380    | 11        | बलराम मांझी          |
| 30. अड़ेदारु        | लान्दुपडीह     | सोनाहातु | 1        | 7      | वत्सराज   | वृन्दावन मांझी       |
| 31. चोकाहातु        | चोकाहातुः      | **       | 65       | 350    | शान्तिदेव | भीष्मदेव मांझी       |
| 32. बारुहातु        | ,,             | ,,       | 22       | 129    |           | घासीराम मांझी        |
| 33. पंडाडीह         | पंडाडीह        | **       | 18       | 86     |           | गिरिजानद माझी        |
| 34. माझीडीह         |                | "        | 22       | 129    |           | घासीराम मांझी        |
| <b>35. सोनाहातु</b> | सोनाहातु       | "        | 7        | 50     |           | निलनचन्द्र माझी      |
| 36. सारयाद          | 1)             | н        | 15       | 62     | अच्युता   | नन्द मांझी           |
| <b>97. हाराडी</b> ह | वोरडीह         | तमाड़    | 15       | 48     |           | पितु माझी            |
| 38. पोकला           | अनिगड़ा        | खूंटी    | 4        | 23     |           | बसन्त कुमार मांझी    |
| 39. हेसेल           | माहिल          | मुरहू    | 2        | 17     |           | अखिल कु. मांझी       |
| 40. गजगांव          | मुरहू          | 1)       | 8        | 81     |           |                      |
| 41. सुन्दारी        | खूंटी          | तोरपा    | 7        | 67     | आदिदेव    | घासीराम मांझी        |
| 42. चालमबङ्ट        |                | मुरहू    | 8        | 35     |           |                      |
| 43. कुन्दीबड़टो     |                | **       | 9        | 35     |           |                      |
| 44. चामराटोल        |                | "        | 3        | 15     |           |                      |
| 45. दामाडीह         | सोनाहातु       | सोनाहात् | 4        | 28     |           |                      |
| 46. मुचीडीह         | चिरुडीह        | तमाङ्    | 1        | 8      | पेलास     | गीर मोहन मांझी       |
| 47. पिताईडीह        | *1             | "        | 3        | 11     | परासर     | शिष्टीघर मांझी       |
|                     |                |          | 862      | 5291   |           |                      |

# जिला—दुमका (संधाल परयना) विहार प्रान्त संक्षिप्त रिपोर्ट

| क्रम                           | पोस्ट      |                | ार सं. | जन सं. | मोत्र   | मुख्य व्यक्ति का नाम      |
|--------------------------------|------------|----------------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 1. वासुकुली                    | वासुकुली   | टोंगरा         | 6      | 30     | आदिदेव, | श्री शिशिर मंडल           |
| 2. विलकांदी                    | विलकांदी   | **             | 14     | 70     | ,,      | श्री नारायण मंडल          |
| <ol><li>जमताङ्ग</li></ol>      | जमेताड्डा  | रानीश्चर       | 7      | 30     | **      | श्री जितेन्द्र मंडल       |
| 4. शादीपुर                     | शादीपुर    | **             | 3      | 12     | **      | श्री तिनकोड़ी मंडल        |
| <ol> <li>हाइजुड़ीया</li> </ol> | कुमिधवा    | ,,             | 2      | 10     | **      | श्री साधन मंडल            |
| 6. शिलाजोड़ी                   | जमताङ्ग    | **             | 1      | 1      | >1      | मो. संध्यारानी            |
| 7. वृन्दावनी                   | वृन्दावनी  | टांगरा         | 2      | 31     | "       | श्री प्रमाकर मंडल         |
| ८. कुण्डहीत                    | कुण्डहीत   | कुण्डहीत       | 24     | 250    | "       | डॉ. नारायण मंडल           |
| 9. पालाजोड़ी                   | पालाजोड़ी  | ,,             | 2      | 12     | **      | श्री देवाशिष मंडल         |
| 10. डुमरा                      | ,,         | ,,             | 30     | 300    | **      | श्री अनिल कुमार सराव      |
| 11. मांगाहेड़ी                 | "          | **             | 2      | 25     | "       | श्री सुधीर कुमार चौधर     |
| 12. रांगालिया                  | रांगालिया  | रानीश्वर       | 15     | 200    | **      | श्री गौरीपदो मंडल         |
| 13. चन्दुरडीह                  | पालाजोड़ी  | कुण्डहीत       | 7      | 80     | **      | श्री महादेव चीधरी         |
| 14. गड़जोड़ी                   | "          | ,,             | 40     | 350    | ,,      | श्री जयमंडल चौघरी         |
| 15. महीसमुड़ा                  | महीसमुड़ा  | नाला           | 8      | 65     | **      | श्री देवदत्त मडल          |
| 16. पाचरघाटा                   | कालीपहाड़ी | **             | 30     | 250    | ,,      | श्री पूर्णचन्द्र मंडल     |
| 17. सालकुण्डा                  | गेड़िया    | विन्दापाथ      | ₹ 27   | 150    | **      | श्री प्रफुल्ल सराक        |
| 18. आमलाजोड़ी                  | सीतामद्री  | नाला           | 9      | 70     | **      | श्री गोपाल माजी           |
| 19. जोड़कुड़ी                  | मोहनबाग    | विन्दापाय      | ₹ 2    | 12     | "       | श्री महादेव माजी          |
| 20. खुड़ियाम                   | नगरी       | नाला           | 6      | 25     | "       | श्री चितरंजन माजी         |
| 21. वासुडीह                    | "          | ,,             | 16     | 150    | **      | डॉ. विनेश्वर माजी         |
| 22. घासनिया                    | धासनिया    | कुण्डहीत       | 10     | 60     | "       | श्री आनंद कुमार सिंह      |
| 23. शालदही                     | तेशजुरिया  | नाला           | 10     | 150    | **      | श्री पूर्णेन्द्र माजी     |
| 24. भूली                       | देवजोड़    | "              | 27     | 275    | "       | श्री उत्तम कुमार माजी     |
| 25. हिरण्यपुर                  | हिरण्यपुर  | 21             |        |        |         | J                         |
| 26. विन्दापायर                 | विन्दापाथर | विन्दापाय      | ₹ 35   | 350    | **      | श्री कमलाकान्त माजी       |
| 27. कड़ैया                     | क\$या      | नाला           | 32     | 350    | 29      | श्री क्रजेन्द्र कुमार राय |
| २८. जामताड़ा                   | जामताङ्ग   | जामताड़ा       | 5      | 30     | "       | श्री सुशील कुमार माजी     |
| 29. दुमका                      | दुमका      | दुमका          | 2      | 20     | **      | श्री चास्दत्त मंडल        |
| 30. कानगुई                     | मिहिजाम    | <b>मिहिजाम</b> | 10     | 80     |         |                           |
| -                              |            | •              | 384    | 3338   |         |                           |

# विद्यार प्रान्त जिला-विरमूम की संक्षिप्त रिपोर्ट

| <b>英</b> 气    | पोस्ट      | बाना    | यर सं.                      | जन सं.               | गोत    | मुख्य म्यक्ति का नाम     |
|---------------|------------|---------|-----------------------------|----------------------|--------|--------------------------|
| 1. भागाबांच   | बोलिहारपुर | मुस्मदब | जार 8                       | 150                  | ऋषपदेव | नरहरि मंडल               |
| 2. बोलिहारपुर | "          | 11      | 4                           | 100                  | आदिदेव | निमाई मंडल               |
| 3. खड़गना     | खुड्गना    | रामपुरह | ाट 12                       | 65                   | 11 .   | अमा :हद                  |
|               |            |         | 24                          | 315                  |        |                          |
|               |            | f       | जेला—                       | धनबाद                |        |                          |
| 1. बेलुन्जा   | वाटविनोर   | चास     | 20                          | 100                  | आदिदेव | श्री संतोष कुमार सराव    |
| 2. बेलुट      | ,,         | "       | 80                          | 500                  | **     | श्री दुर्गादास सराक      |
| 3. कुमारडीह   | आटडीह      | महोदा   | 50                          | 250                  | 11     | श्री महादेव सराक         |
|               |            |         | 150                         | 850                  | _      |                          |
| 1. मोहाल      | मोहाल ,    |         | ा <b>णला —</b><br>त्यारी 60 | <b>बोकारो</b><br>400 | आदिदेव | श्री निमाई माजी          |
| 2. देवग्राम   | , 19191    | 11      | 14                          | 90                   | भ      | श्री नारायण माजी         |
| 3. गंधर्वडीह  | **         | **      | 15                          | 80                   | **     | श्री भरत माजी            |
| 4. उपरबंधी    | उपरबंध     | ••      | 14                          | 90                   | 11     | श्री शंकर माजी           |
| 5. कमीटांड    | अमलाबाद    | **      | 15                          | 90                   | 71     | श्री रामपदो माजी         |
| 6. कालापाथर   | **         | ,,      | 18                          | 90                   | **     | श्री दोलगोविन्द माजी     |
| ७. पर्वतपुर   | तालगाड़िया | ,,      | 20                          | 150                  | "      | श्री शक्तिपदो माजी       |
| 8. भोजुडीह    | मोजुडीह    | **      | 8                           | 70                   | **     | श्री कान्हाई माजी        |
| 9. आसनसोल     | मोहाल      | ,,      | 2                           | 20                   | **     | श्री ब्रह्मानन्द सराक जै |
| 10. लखीपुर    | आमडीहा     | **      | 6                           | 65                   | "      | श्री नारायण माजी         |
|               |            |         | 171                         | 1145                 |        |                          |

## बंगास प्रान्त के सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला—बोकारो

| 河平                            | पोस्ट      | वाना ।     | र सं. | जन सं. | गोत    | मुख्य ध्यक्ति का नाम   |
|-------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 1. दोमहानी                    | दोमहानी    | बारावोनी   | 35    | 320    | आदिदेव | श्री निमाई चन्द्र माजी |
| 2. ईटापाड़ा                   | रघुनाधचक   | 11         | 35    | 350    | **     | त्री बॅशियर पाजी       |
| ३. पुचड़ा                     | केलेजोड़ा  | **         | 60.   | 700    | **     | श्री अरुण कुमार        |
| 4. बोलकुण्डा                  | सामडीह     | सालनपुर    | 4     | 68     | ऋषभदेव | श्री महादेव माजी       |
| 5. छोटकरो                     | पानुड़ीया  | बाराबोनी   | 30    | 250    | **     | श्री नारायण माजी       |
| 6. लालगंज                     | रघुनायचक   | **         | 12    | 140    | **     | औ भवनी माजी            |
| 7. लोयकापुर                   | चुरुलिया   | जामुङ्गिया | 1     | 20     | n      | " सामापदो माजी         |
| 8. कुलटी                      | कुलटी      | कुलटी      | 3     | 35     | **     | **                     |
| ९. आछड़ा                      | आछड़ा      | सालनपुर    | 40    | 250    | आदिदेव | **                     |
| 10. कांकोड़कुन्दा             | **         | ,, _       | 8     | 60     | **     | श्री धिरेन माजी        |
| 11. हरिसाडीह                  | रूपनारायण् | पुर"       | 15    | 130    | 1)     | श्री सुधीर कुमार माजी  |
| 12. रूपनारायण्                | पुर        | 17         | 40    | 360    | **     | श्री गोपालचन्द्र माजी  |
| 15. देन्दुआ                   | सालनपुर    | "          | 26    | 152    | "      | श्री शक्तिपदौ माजी     |
| 14. सालनपुर                   | 71         | **         | 30    | 325    | **     | श्री हराधन माजी        |
| 15. खुदीका                    | ,,         | 11         | 3     | 34     | 79     | श्री हरिपदो माजी       |
| 16. सोबोनपुर                  | **         | कुलटी      | 2     | 16     | **     | श्री बादलचन्द्र माजी   |
| 17. खोड़ाबर                   | जामग्राम   | बाराबोनी   | 2     | 16     | "      | श्री बलराम माजी        |
| 18. लालबाजार                  | लालबाजार   | कुलटी      | 52    | 225    | **     | श्री चितरंजन माजी      |
| 19. काख्या                    | काख्या     | काख्या     | 6     | 50     | 37     | त्री सुबोध गाजी        |
| २०. जामुड़िया                 | जामुड़िया  | जामुड़िया  | 3     | 35     | **     | श्री बंशिधर मंडल       |
| 21. सत्ता                     | गौरांगडीह  | बाराबोनी   | 4     | 32     | **     | श्री गुहीराम माजी      |
| 22. मदनतोड                    | चरमपुर     | जामुड़िया  | 54    | 269    | **     | श्री जगबन्धु माजी      |
| 23. सनाकुड़ा                  | रोसना      | बाराबोनी   | 2     | 22     | "      | श्री गोपाल माजी        |
| 24. दासक्यारी                 | गीरांगडीह  | #          | 47    | 360    | "      | भी वैद्यनाथ माजी       |
| 25. रोसना                     | रोसना      | **         | 15    | 125    | rr .   | श्री नरेश चन्द्र माजी  |
| 26. पां <mark>खु</mark> ड़िया | पांखुड़िया | "          | 1     | 6      | **     | वी महादेव माजी         |
| 27. शिवपुर                    | ञामुड़िया  | **         | 1     | 6      | 13     | भी कान्हाई माजी        |
| _                             | •          | -          | 491   | 11345  |        | • •                    |

# जिला—बांकुड़ा (पश्चिम बंगास) के सराक ग्राम की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| அ可                         | पोस्ट      |          | घर सं.  | जन सं. | ग्रेत  | मुख्य ध्यक्ति का नाम    |
|----------------------------|------------|----------|---------|--------|--------|-------------------------|
| 1. गंगाजलघाटी              | गंगाजलघाटी | गंगाजलध  | गटी30   | 235    | आदिदेव | श्री अतुल चन्द्र माजी   |
| 2. राजामेला                | विसिन्दा   | "        | 103     | 1008   | "      | श्री शिवप्रसाद माजी     |
| <b>3. लकखनपुर</b>          | बारकुना    | सालतोड़ा | 50      | 400    | "      | श्री कान्हाई लाल माजी   |
| 4. खागड़ा                  | सामपुर     | "        | 45      | 325    | "      | श्री फटीक चन्द माजी     |
| 5. बारकोना                 | वारकोना    | "        | 95      | 550    | **     | श्री गोनोदेव माजी       |
| 6. बोजापायर                | कुलदुका    | "        | 15      | 75     | **     | श्री अश्वीनी कुमार माजी |
| 7. छोलाबाईद                | केसियाड़ा  | ,,       | 2       | 15     | ,,     | श्री शिवपदो माजी        |
| <ol><li>मौतिकडीह</li></ol> | जी. घाटी   | जी. घाट  | ी 20    | 150    | **     | श्री जगन्नाथ माजी       |
| 9. बालीखुन                 | विसिन्डा   | ,,       | 20      | 140    | "      | श्री भूतनाथ माजी        |
| 10. चुड़री                 | लक्ष्मणपुर | "        | 16      | 110    | ,,     | श्री दीजो माजी          |
| 11. साहिबडागा              | बारकोना    | सालतोड़  | r 20    | 200    | "      | श्री कान्हाई लाल माजी   |
| 12. जीड़रा                 | जोड़हिड़ा  | छातना    | 20      | 135    | **     | श्री जयराम माजी         |
| 13. भोक्ताबांध             | केशियाड़ा  | जी. घा   | री · 65 | 380    | **     | श्री त्रिलोचन माजी      |
| 14. हांड़ीभांगा            | उखड़ाडीह   | **       | 40      | 280    | "      | श्री शान्तिनाय माजी     |
| 15. मीलाहिड़               | कुलटुका    | सालतोड़  | T 8     | 75     | **     | श्री अश्वीनी कुमार माजी |
| 16. लक्ष्मणपुर             | खास        | जी. घा   | टी 41   | 275    | **     | श्री गुरुपदो माजी       |
| 17. केन्द्रबनी             | जी. घाटी   | "        | 24      | 175    | "      | श्री सन्तोष माजी        |
| 18. <b>भुईफो</b> ड़        | 11         | **       | 15      | 165    | "      | श्री शष्टिपदो माजी      |
| 19. लेदापलास               | सालतोड़ा   | सालतोड़  | 105     | 705    | ,,     | श्री सत्यरंजन माजी      |
| 20. सीदा <b>बा</b> ड़ी     | धोबन       | **       | 45      | 410    | **     | श्री हाराघन माजी        |
| 21. बेड़ियाचोल             | सामपुर     | 11       | 25      | 200    | "      | श्री कालिकिंकर माजी     |
| 22. कान्साई                | कान्साई    | 17       | 60      | 1100   | **     | श्री साधुचरण माजी       |
| 23. पाटदोहा                | सामपुर     | **       | 54      | 400    | ,,     | श्री परेश माजी          |
| 24. विनोदडीह               | 11         | "        | 40      | 145    | 11     | श्री सुधीर माजी         |
| <b>25. दिगतो</b> ड़        | सालतोड़ा   | **       | 9       | 150    | 51     | श्री शान्तिराम माजी     |
| 26. देकिया                 | **         | "        | 8       | 80     | **     | श्री शक्तिपदो माजी      |
| 27. बीसजोड़ा               | **         | 1)       | 10      | 85     | ऋषभदेव | श्री विशेषवर माजी       |
| 28. सालतोड़ा               | "          | "        | 3       | 16     | आदिदेव | श्री मुर्लिघर माजी      |
| <b>29. पाब</b> ड़ा         | पाबड़ा     | 37       | 74      | 400    | >>     | श्री गंगाघर माजी        |
| <b>30. दुपु</b> ड़िया      | पायरासील   | मेजीया   | 62      | 450    | **     | श्री सुवल माजी          |
| 31. पायरासोल               | יל         | 37       | 9       | 100    | ,      | श्री अश्वीनी माजी       |
|                            |            |          | 1133    | 8954   |        |                         |

# जिला-पुरुलिया (पश्चिम बंगाल प्रान्त) के सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेद्यण रिपोर्ट

|            | 项中             | पोस्ट      | वाना ह    | ार सं. | जन सं. | गोत्र     | मुख्य व्यक्ति का नाम    |
|------------|----------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------------|
| ` -        | 1. गोसाईंडांगा | आड़रा      | रघुनाथपुर | 21     | 150    | आदिदेव    | श्री उत्तम कुमार माजी   |
|            | 2. खाजरा       | सेनेड़ा    | 11        | 70     | 575    | 21        | श्री शिवचरण माजी        |
|            | 3. विलतोड़ा    | गद्धीवेड़ो | **        | 4      | 25     | अनंतदेव   | श्री रामेश्वर माजी      |
|            | 4. धनियारडांगा | "          | **        | 35     | 300    | **        | श्री बरुणचन्द्र माजी    |
|            | 5. गद्धीवेड़ो  | "          | **        | 45     | 500    | आदिदेव    | श्री सुभाष चन्द्र माजी  |
|            | 6. उपरखाजरा    | उपरसांकड़ा | **        | 17     | 180    | **        | श्री बासुदेव माजी       |
|            | 7. सेनेड़ा     | सेनेड़ा    | ,,        | 100    | 700    | <b>31</b> | श्री विश्वनाथ मंडल      |
|            | ८ बनबहिरा      | "          | ,,        | 21     | 200    | *)        | श्री भवदेव मंडल         |
|            | 9. बागीचा      | गद्धिवेड़ो | **        | 54     | 430    | धर्मदेव   | श्री शंकर माजी          |
|            | 10. कालापाथर   | "          | 17        | 11     | 58     | "         | श्री सुदर्शन माजी       |
|            | 11. वंशग्राम   | "          | 1)        | 3      | 20     | आदिदेव    | श्री चण्डीरमण माजी      |
|            | 12 आठमाजीडी    | ह रामकनाली | सातुडी    | 27     | 150    | ,,        | श्री हरिदास माजी        |
|            | 13. पातरबांघ   | मुराडी     | "         | 12     | 120    | **        | श्री हीरालाल् माजी      |
|            | 14. लिख्या     | "          | रघुनायपुर | 29     | 200    | **        | श्री दशरय माजी          |
|            | 15. बृंदावनपुर | रामकनाली   | सातुड़ी   | 9      | 60     | "         | श्री दिलीप कुमार मंडल   |
|            | 16. गोकाग      | ,,         | नेतुड़िया | 30     | 300    | धर्मदेव   | श्री अनिल कुमार मंडल    |
|            | 17. जनार्दनडीह |            | ••        | 45     | 400    | **        | श्री खांडु मंडल         |
| P<br>Ks    | 18. लक्ष्मणपुर | **         | रघुनाथपुर | 16     | 140    | आदिदेव    | श्री चित्तरंजन माजी     |
| <i>/</i> * | 19 सिगटांड़    | सेनेड़ा    | "         | 26     | 200    | घर्मदेव   | श्री जयदेव माजी         |
|            | 20. केलाही     | **         | "         | 18     | 200    | आदिदेव    | श्री युधिष्ठिर माजी     |
|            | 21. सिमलोन     | 71         | "         | 6      | 14     | घमदेव     | श्री जीवन मंडल          |
|            | 22. नुतनडीह    | उपरसांकड़ा | ,,        | 115    | 700    | आदिदेव    | श्री देवेन्द्र नाथ माजी |
|            | 23. दुरमुठ     | नीलडीह     | "         | 63     | 430    | **        | श्री सनातन माजी         |
|            | 24. घुटीतोड़ा  | "          | "         | 35     | 155    | "         | श्री शरद्चन्द्र माजी    |
|            | 25. नाड़ागोड़ा | नाड़ागोड़ा | "         | 15     | 80     | "         | श्री निर्मल कुमार माजी  |
|            | 26. गोविन्दपुर | रख्यतपुर   | "         | 43     | 350    | ,,        | श्री उत्पल कुमार माजी   |
|            | १७. नन्दुड़ा   | रघुनायपुर  | **        | 60     | 500    | **        | श्री बलराम माजी         |
|            | 28. एकुन्जा    | "          | "         | 51     | 400    | ,,        | श्री जगबन्धु माजी       |
|            | 29. वाद्यान    |            | रघुनायपुर | 24     | 170    |           | श्री अजित बुनार मंडल    |
|            | 30. पांचपहाड़ी | गद्धीबेड़ो |           | 50     | 500    |           | श्री निमाईचन्द्र मंडल   |
|            | 31. मेटयालशहर  | चारपहाड़ी  | "         | 22     | 250    | n         | श्री अतुल चन्द्र माजी   |

| 現代                                 | पोस्ट       |                 | बर सं. | वन सं. | पोत्र    | पुरुष म्यवित का नाम     |
|------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|----------|-------------------------|
| 32. इन्द्रवील                      | गौरांगडीह   | काशीपुर         | 5      | 70     | आदिदेव   | श्री ऋषिकेश मंडल        |
| <b>33. बोदमा</b>                   | मालंचा      | "               | 40     | 350    | **       | श्री हीरालाल मंडल       |
| 94. लालपुर                         | ,,          | **              | 20     | 150    | *1       | श्री परेश माजी          |
| 35. महुलकांका                      | गीरांगडीह   | **              | 14     | 70     | **       | श्री अनुपम माजी         |
| <b>36.</b> राधामाधवपु              | र मोनीहारा  | <b>&gt;&gt;</b> | 38     | 300    | **       | श्री शक्तिपदो माजी      |
| ७७. मुइलू                          | राजड़ा      | "               | 32     | 150    | P3       | श्री विनोदबिहारी मंडल   |
| <b>38. राज</b> ड़ा                 | "           | "               | 24     | 250    | "        | श्री उत्तम माजी         |
| <b>5</b> 9. तालाजोड़ी              | गौरांगडीह   | "               | 35     | 200    | **       | श्री प्रफुल्ल मंडल      |
| 40. गीरांगडीह                      | "           | "               | 17     | 100    | "        | श्री शंकर मंडल          |
| 41. बाबीरडीह                       | ,,          | **              | 4      | 25     | सांडिल्य | श्री गुरुचरण माजी       |
| 42 बेनियासोल                       | आद्रा       | रघुनायपु        | हर 11  | 70     | आदिदेव   | श्री गोविन्द माजी       |
| 48. लायेकडांगा                     | सेनेड़ा     | "               | 25     | 200    | "        | श्री गणेश माजी          |
| 44. झापड़ा                         | झापड़ा      | पाड़ा           | 90     | 700    | अनंतदेव  | श्री गिरीघारी सराक      |
| 45. लयोड़ा                         | 11          | "               | 8      | 40     | "        | श्री मनसराम माजी        |
| 46. आसनबनी                         | फुसराबाईद   | )7              | 18     | 150    | आदिदेव   | श्री सुशांत माजी        |
| 47. फुसराबाईद                      | н           | "               | 25     | 200    | "        | श्री निरेन्द्र कु. माजी |
| 48. बागतबाड़ी                      | जोड़बेड़ीया | **              | 36     | 260    | 17       | श्री उत्तम माजी         |
| 49. महुला                          | ची. भागाव   | ांघ ''          | 25     | 180    | **       | श्री बलराम माजी         |
| 50. भागाबांध                       | **          | **              | 90     | 1000   | **       | श्री अर्जुन कु. माजी    |
| 51. पोलमा                          | "           | ,,              | 28     | 300    | **       | श्री सुभाष माजी         |
| 52. सांकड़ा                        | सांकड़ा     | **              | 62     | 450    | •        | श्री विमल कु. वैष्णव    |
| <b>5</b> 9. संवार                  | अनाड़ा      | "               | 49     | 450    | **       | श्री अनित कु. माजी      |
| 54. चीताला                         | ची.भागाबांध |                 | 9      | 62     | H        | श्री मधुसूदन मंडल       |
| <b>55. फुलिरडी</b> ह               | "           | "               | 37     | 175    | धर्मदेव  | श्री सुबलचन्द्र माजी    |
| 56. बनबेड़िया                      | "           | 11              | 35     | 250    | अनंतदेव  | श्री सुधीर माजी         |
| <b>57.</b> कासी <del>बे</del> ड़िय |             | रघुनाय          | पुर 90 | 890    | "        | श्री नित्यानन्द माजी    |
| 58. यनोग्राम                       | n           | **              | 35     | 200    | "        | श्री भगीरय माजी         |
| 59. सुंदराबांघ                     | ची.भागाबांध |                 | 40     | 400    | अनंतदेव  | श्री ब्रह्मानन्द माजी   |
| 60. बड़दा                          | नावुग्राम   | 21              | 45     | 400    | "        | भी विष्णुदेव मंडल       |
| 61. जबइरा                          | झापड़ा      | पांड़ा          | 100    | 900    | "        | श्री हरिचरण माजी        |
| 62. केलाहीडीह                      |             | n               | 85     | 400    | **       | श्री हाराधन माजी        |
| 68. ठाकुरडीह                       | कालुहार     | **              | 40     |        | **       | श्री अवनी कुमार माजी    |
| 64. धाषकीडीह                       |             | **              | 100    |        | "        | श्री निमाईचन्द्र माजी   |
| ६५. उदयपुर                         | "           | **              | 22     | 220    | **       | श्री भोलानाथ माजी       |
| <b>66. बाधानवाड़ी</b>              | नदीया       | **              | 38     | 234    | į.       | श्री बलराम माजी         |
|                                    |             |                 |        |        |          |                         |

| ग्राम                          | चोस्ट     | वाना ः    | र तं. | जन सं. | मोत्र   | मुख्य व्यक्ति का मान  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 67. सुरुतिया                   | कालुहार   | 1)        | 15    | 80     | अनंतदेव |                       |
| 68. भंडारकुली                  | चितला     | 77        | 12    | 65     | आविदेव  | श्री राम माजी         |
| 69. चुड़मी                     | आमदीहा    | **        | 60    | 500    | **      | श्री सुनील कुमार माजी |
| 70. कांटाबनी                   | तेतुलटांड | "         | . 13  | 100    | 27      | त्री भूपाल माजी       |
| 71. बोहड़ा                     | बोहड़ा    | **        | 80    | 700    | "       | श्री विशेश्वर माजी    |
| 72. पुतिलया                    | 11        | ••        | 15    | 112    | **      | श्री मोहरी माजी       |
| 73. तद्ग्राम                   | "         | •         | 70    | 500    | **      | श्री भैरक्चन्द्र माजी |
| 74. आमचातीर                    | 71        | **        | 9     | 100    | "       | श्री शिवराम माजी      |
| 75. खामारमहुल                  | इछोर      | संघालडीह  | 31    | 150    | **      | श्री मदनमोहन माजी     |
| 76. खामारगोड़ा                 |           | 27        | 150   | 700    | 1)      | श्री श्यामापदो माजी   |
| 77. उपरदीह                     | 79        | 11        | 50    | 400    | **      | श्री कालीपदो माजी     |
| 78. इंछोर                      | 17        | 17        | 60    | 500    | **      | श्री अनादि माजी       |
| 79. बालीचासा                   | दुबड़ा    | "         | 9     | 15     | **      | श्री जलघर माजी        |
| <b>3</b> 0. परानपुर            | रुकनी     | रघुनायपुर | 18    | 92     | 11      | श्री काजलचन्द्र माजी  |
| 81. दोड़दा                     | बहड़ा     | पाड़ा     | 8     | 72     | **      | श्री गुरुदयाल मंडल    |
| 82. पांचमोहली                  |           | काशीपुर   | 3     | 38     | **      | श्री पतितपावन माजी    |
| 83. पुरानाबेड़ो                |           | रघुनायपुर | 12    | 85     | 17      | श्री अमूल्य माजी      |
| 84. <b>काटालबे</b> ड़िय        |           | ,, ,      | 8     | 52     | ,,      | श्री दिगम्बर माजी     |
| 85. सङ्घधार                    | रामकनाली  | नितुड़िया | 5     | 32     | H       | श्री फकीरचन्दं माजी   |
| 86. कांचक्यारी                 |           | रघुनायपुर |       | 50     | **      | श्री दशरय माजी        |
| 87. <mark>केन्दुलियार</mark> ड |           |           | 5     | 22     | н       | श्री फकीरचन्द्र माजी  |
| 38. हिजोली                     |           | "         | 2     | 20     | **      | "                     |
|                                |           | - 1       | 8808  | 23628  |         |                       |

पश्चिम बंगास प्रान्त-जिसा-मेदनीपुर (सर्वेक्षण अधूरा है)

| <b>对</b> 叫                  | पोस्ट        | वाना       | षर सं. | जन सं. | गोत्र     | मुख्य व्यक्ति का नाम    |
|-----------------------------|--------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------------|
| 1. दीपा                     | बेनाडीया     | केशियाड    | ी 100  | 600    | साडिल     | श्री वृन्दावन पात्र     |
| 2. बेनाडीया                 | बेनाडीया     | "          | -      | -      | -         | श्री उत्पत्त कुईला      |
| 3. कुलवनी                   | बेनाडीया     | "          | 150    | 1500   | गीतंम     | श्री प्रभात जाना        |
| 4. डाइरा                    | उत्तरडयूरकूर | ना "       | 110    | 1000   | 19        | श्री कान्हाई लाल घोष    |
| <b>5. भासराबाट</b>          | खास          | **         | 45     | 300    | "         | श्री महीन चन्द्र माजी   |
| 6. नरसिंहपुर                | पुखरीया      | "          | 38     | 240    | काश्यप    | श्री सृष्टिधर घोष       |
| <b>7. मूराकोटपुरा</b>       | लच्छीपुर     | "          | 50     | 275    | "         | श्री देवेन्द्र साहू     |
| <ol><li>विष्णुपुर</li></ol> | विष्णपुर     | 17         | 50     | 250    | गीतम      | श्री बिहारी लाल जातन    |
| 9. खड्गपुर                  | खड़गपुर      | खडगपुर     | 60     | 540    | खटुआ      | श्री मोती लाल जैन       |
| 10. बेलदा                   | बेलदा        | बेलदा      | 25     | 250    | "         | श्री पीताम्बर लाल जैन   |
| 11. जयपुरा                  | दांतुन       | दांतुन     | 50     | 200    | गीतम      | श्री हीरेन्द्र नाथ माजी |
| 12. बड़ाबाघड़ा              | दांतुन       | ,,         | 300    | 2000   | "         | श्री सत्यरजन पात्र      |
| 13. कृष्णानगर               | -            | -          | -      | •      | -         | <u></u>                 |
| 14. पानसोड़ा                | हलबैलुन      | केसियाः    | इ 6    | 40     | वक्षराज   | श्री सीमान्त कोपड़ी     |
| 15. कुंजबाघड़ा              | "            | "          | 35     | 200    | कायस्त    | श्री अनन्त कोपड़ी       |
| 16. बाईचर्बिाधड़            | π"           | "          | 15     | 60     | "         | श्री गोवर्धन गोप        |
| 17. एकतापुर                 | दांतुन       | दांतुन     | 12     | 60     | कुम्प     | श्री सुधीर पड़िवारी     |
| 18. बारासुती                | **           | <b>7</b> 3 | 35     | 200    | नागेश्वर  | श्री चित्र पात्र        |
| 19. मानपाड़ा                | "            | 17         | -      | -      | -         | श्री भास्कर पात्र       |
| 20. घोदाई                   | हलबेलुन      | ,,         | 40     | 600    | कायस्त    | श्री भजोहरिदास          |
| 21. कुंवरपुर                | "            | "          | 18     | 70     | कृष्ण     | श्री हरिघोदाई           |
| 22. महीषपुर                 | दांतुन       | "          | 18     | 82     | कायस्त    | श्री रामचन्द्र कुईला    |
| 23. बलिया                   | बलिया        | **         | 12     | 55     | गीतम      | श्री राखाल घोष          |
| 24. कोटपादा                 | दांतुन       | "          | 12     | 45     | सांडिल    | श्री समीर घोष           |
| 25. चातुरपाड़ा              | "            | **         | 25     | 130    | कृष्ण     | श्री राम पाईड़ा         |
| २६. जामुआ                   | **           | 59         | 18     | 90     | ,,        | श्री निवासी दास         |
| 27. पानीतनीया               | . ,,         | "          | 20     | 120    | गैतम      | श्री भगवत सागर          |
| 28. आंगुवो                  | 51           | "          | 40     | 200    | 17        | श्री शिशिर दास          |
| 29. बोराड                   | "            | **         | 30     | 150    | सांडिल्य  | श्री विपिन घोष          |
| ९०. कानपुर                  | दांतुन       | दांतुन     | 9      | 50     |           | श्री मल्लिक मदन         |
| <b>31. देवली</b>            | n            | **         | 25     | 300    |           | श्री बेनुपात्र          |
| <b>32. कालियापा</b>         | şī "         | **         | 35     | 190    | ब्रह्मऋषि | श्री अशोक जाना          |

| 頭叫                    | पोस्ट     | वाना म  | र सं.  | जन सं. | ग्रेन   | मुख्य व्यक्ति का नाम |
|-----------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|----------------------|
| <b>33. जामडी</b> ह    | 31        | ,,      | 22     | 125    | परासर   | श्री गोष्ट माकुइ     |
| ९४. बेलाइ             | **        | n       | 32     | 200    | वक्षराज | श्री तारापदो दास     |
| <b>35. बनांयुल</b>    | 19        | "       | 20     | 140    | परासर   | श्री प्रफुल्ल रामा   |
| 36. सागवार            | 19        | **      | 15     | 90     | कुष्ण   | श्री मुरली माकुर     |
| <b>37. कुश्चा</b> ड़ी | **        | 21      | 25     | 150    | गीतम    | श्री गुप्ता बाबू     |
| <b>38. होंगला</b>     | 19        | ".      | 30     | . 200  | परासर   | श्री शंकर नारायण पार |
| ९९. राजबाड़ी          | हलबैलुन   | "       | 25     | 120    | वक्षराज | श्री हीना किंकर पाल  |
| 40. दहरपुर            | दांतुन    | **      | 22     | 110    | गौतम    | श्री बंकीम माइती     |
| 41. ताइगढ़            | गिररवीरी  | नारायणग | द्र 11 | 60     | कायस्त  | श्री सुधीर घोष       |
| 42. गिररवीरी          | 11        | **      | 18     | 100    | गौतम    | श्री शिखरचन्द पात्र  |
| 43. भद्रगाड़ी         | 17        | 17      | 15     | 70     | **      | श्री मोहन पाल        |
| ४४. धरमपुर            | विष्णुपुर | **      | 25     | 150    | परासर   | श्री कालीघोष         |
| 45. पहरासुल           | चन्द्रकोण | ,,      | 18     | 90     | ,,      | श्री केदारघोष        |
| •                     |           | •       | 1653   | 12382  |         |                      |

## उड़ीसा प्रान्त की अधूरा सर्वेक्षण रिपोर्ट कटक जिला (उड़ीसा प्रांत) के निकटवर्ती ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| 頭                 | पोस्ट       |          | षर सं. | जन सं. | योत्र     | मुख्य व्यक्ति का नाम  |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| 1. कालापायर       | खास         | बेघेश्वर | 40     | 240    | नागेश्वर  | श्री परमानन्द साहु    |
| 2. घलापाचर        | कालापाथर    | "        | 60     | 360    | **        | श्री गोविन्द राउत     |
| 3. गेड़ियापल्ली   | खास         | "        | 25     | 150    | "         | श्री एकादसी दास       |
| 4. आरिकमा         | खास         | "        | 15     | 90     | जिनेश     | श्री लक्ष्मण साहु     |
| <b>5. पाराडीह</b> | खास         | बेगुनिया | 25     | 170    | नागेष्ठवर | श्री दिजो बेहरा       |
| 6. तुलसीपुर       | खास         | बंकी     | 50     | 330    | **        | श्री नरसिंह राउत      |
| 7. बोधेश्वर       | **          |          | 15     | 105    | **        | श्री जम्बेश्वर साहु   |
| ८. गोपीनायपुर     | बलभद्रपुर ब | इम्बा    | 100    | 650    | काश्यप    | श्री हरिहर बेहरा      |
| 9. बड्ग्बा-       | _           |          |        |        |           |                       |
| गोपीनावपुर        | सिंहनायपीठ  | **       | 20     | 130    | नागेश्वर  | श्री बसंतकुमार दास    |
| 10. रगड़ीपाड़ा    | **          | "        | 12     | 72     | नाग       | श्री गोकुल चन्द साहु  |
| 11. बनमालीपुर     | खास         | खास      | 12     | 80     | **        | श्री देवराज साहु      |
| 12. कानपुर        | खास         | खास      | 16     | 100    | नागेश्रवर | श्री चैतन्य साहु      |
| 13. हरिपुर        | कानपुर      | कानपुर   | 6      | 36     | काश्यप    | श्री श्रीधर साहु      |
| 14. জড়াহ্যুण্ডী- |             | _        |        |        |           | •                     |
| नरसिंहपुर         | खास         | खास      | 40     | 250    | नागेष्ठवर | श्री गंगाधर बेहरा     |
| 15. सागर          | **          | कानपुर   | 20     | 150    | **        | श्री उद्यब पात्र      |
| 16. गम्बीक        | *1          | n        |        |        | नाग       | श्री प्रफुल्ल वर्षन   |
| 17. नयापटना       | 37          | तिगरिय   | T 16   | 100    | नागस्य    | श्री कुलपनी पुष्टि    |
| 18. कोंकड़ाजोई    | ነ" .        | **       | 60     | 360    | नागेश्वर  | श्री शंकर बेहरा       |
| 19. विन्दानिमा    | **          | **       | 20     | 125    | नाग       | श्री वीर किशोर साहु   |
| 20. रघुनाचपुर     | परमहंस      |          |        |        |           | _                     |
|                   | (विरीवारी)  | कटक      | 14     | 100    | नामस्य    | श्री पतिवास नायक      |
| 21. नयापटना       | परमहंस      | **       | 3      | 20     | **        | श्री लोचन साहु        |
| 22. हरिपुर        | केशरनगर     | कटक      | 45     | 280    | न्त्रम्   | श्री कृष्ण साहु       |
| 23. बम्बुरी       | बिरिबाटी    | **       | 2      | 15     | नागेत्रवर | श्री धनेन्द्र साहु    |
| 24. समतंगा        | टोटापाड़ा   | केशरन    | गर 10  | 60     | काश्यप    | श्री उद्यव साहु       |
| 25. जयपुर         | खास         | तिरतल    | 40     | 250    | विश्वनाय  | त्री फकीर बेहरा       |
| 26. किल्लीपाड़ा   | कल्लिमुङ    | **       | 30     | 200    | नागस्य    | श्री कार्तिक साहु     |
| 27. मनिगंज        | टेण्डाकुड़ा | कितन     | PR 175 | 1250   | जिगनेस    | श्री धुलिचरण साहु     |
| 28. बेनीरामपुर    | "           | **       | 12     | 75     | **        | श्री कृष्णचन्द्र साहु |
| •                 |             |          |        |        |           | • •                   |

| प्राप             | पोस्ट      | वन        | बर सं. | वन सं. | योग       | मुख्य प्यक्ति का नाम |
|-------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------|
| 29. महाबतपुर      | 17         | 77        | 12     | 75     | **        | श्री नटबर दास        |
| <b>30. दानपुर</b> | केशरपुर    | कटक       | 5      | 35     | **        | श्री शंकर बेहरा      |
| 31. साहत्रपुर     | नलीपुर मी. | **        | 12     | 80     | काश्यप    | श्री मिखारी साह      |
| १२. आम्बोश्वरी    | चारिलांगड  | बालिचंद्र | पुर    |        | नाग       | श्री कार्तिक साहु    |
| 33. ललितगिरी      | खास        | महांगा    | 2      | 12     | जिनेश     | श्री खगेश्वर पुष्टि  |
| १४. लाङ्का        | जारका      | जारका     |        |        |           | •                    |
| 5. कुण्टपटना      | खास        | जाजपुर    | 55     | 350    | नागस्य    | श्री बनमाली साहु     |
| 36. नरसिंहपुर     | नहंगापटना  | धर्मशाल   | T 30   | 210    | काश्यप    | श्री लखीन्द्र नायक   |
| 7. नहंगापटना      | खास        | "         | 14     | 90     | नागेष्टवर | श्री रंकनिधि बेहरा   |
| 8. जलेश्वरपुर     | कुण्डपदना  | **        | 20     | 120    | नाग       | श्री गोविन्द साहु    |
| 9. चांदमोहिनी     | 11         | n         | 6      | 40     | नागस्य    | श्री भिखारी साह      |
| 0. माइदा          | उदयपुर     | विन्दापुर | 40     | 250    | 11        | श्री जलघर मंडल       |
| 1. गोबिन्दबाटी    | बाईसरा     | "         | 25     | 150    | 11        | श्री दैतारि साहु     |
| 2. शंखचिला        | खास        | कोरे      | 30     | 180    | नागेश्वर  | श्री बाईघर दास       |
| 13. खमन           | शंखचिला    | "         | 7      | 45     | "         | श्री श्रीधर          |
| 14. <b>केडम</b> र | खास        | खास       | 40     | 240    | काश्यप    | श्री विकल बेहरा      |
|                   |            |           | 1351   | 8670   |           |                      |

### नोयागढ़ जिले (उड़ीसा प्रांत) के निकटवर्ती सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| प्रम                    | पोस्ट                 | वनः        | घर सं.     | जन सं. | गोत्र         | मुख्य म्यक्ति का नाम  |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------------|-----------------------|
| 1. आड़चेर               | डिमिशर                | गुड़िपोड़ा | 20         | 100    | नागेश्वर      | श्री वांक्रानिधि साहु |
| 2. डिमिशर               | खास                   | ,,         | 200        | 1000   | जिग्नेश       | श्री राजकिशोर साहु    |
| 3. गुड़िपोड़ा           | "                     | 11         | 5          | 25     | नाग           | श्री हाजारी साहु      |
| 4. मजियाखण्ड            | गुड़िपोड़ा            | "          | 25         | 150    | नागस्य        | श्री देवराज साह       |
| <b>5. गोपीनाथपु</b> र   | दर्पनारायणपु          | ₹"         | 10         | 55     | नाग           | श्री मुचिराम बेहरा    |
| 6. बाबुजीनगर            | "                     | "          | 15         | 80     | नागस्य        | श्री रामचन्द्र साहु   |
| 7. दर्पनारायणपुर        | (खास                  | ,,         | 15         | 85     | काश्यप        | श्री गुण्डीची नायक    |
| 8. कुंयपटना             | दर्पनारायणपु          | ₹"         | 10         | 60     | नाग           | श्री रामचन्द्र साहु   |
| 9. वीरुड़ा              | खास                   | नोयागड़    | 25         | 140    | नागे∉वर       | श्री वंशीधर साहु      |
| 10. पाण्डेरी पट         | ना वीरुड़ा            | "          | 20         | 100    | नाग           | श्री सुदर्शन साहु     |
| 11. मर्दराज             | **                    | 27         | 25         | 130    | नागस्य        | श्री मदनमोहन साहु     |
| 12. बालुगांव            | खास                   | **         | 20         | 135    | नाग           | श्री आनंद साहु        |
| 1 <b>3. जि</b> गिनपाड़ा |                       | "          | 10         | 60     | **            | श्री भमग्दास          |
| 14. नोयागड़             | खास                   | 11         | 6          | 30     | नागस्य        | श्री गोवर्धन बेहरा    |
| 15. कोमण्ड              | कोमण्ड                | अङ्गा      | 14         | 75     | काश्यप        | श्री सोमनाय साह       |
| 16. कुराल               | उइंगा                 | अङ्गा      | 15         | 80     | नाग           | श्री सुदर्शन साहु     |
| 17. उदयपुर              | कोमण्ड                | •          | 15         | 75     |               | श्री देवराज साहु      |
| 18. जामुशाही प          | <b>ग्टना वारवा</b> रि | टे फतेग    | <b>110</b> | 580    | नागस्य        | श्री पुरुषोत्तम साहु  |
| 19. कंइफुलिया           | खास                   | **         | 50         | 250    | नागेश्वर      | श्री दासरथी दास       |
| 20. कादीया              | **                    | "          | 10         | 60     |               | श्री पवित्र मोहन दास  |
| 21. बोधि पटन            |                       | ))         | 60         | 340    |               | श्री बनमाली साहु      |
| <b>22. वास</b> पटना     |                       | ,,         | 20         | 100    | नाग           | श्री अनादिचरण साहु    |
| 23. रासड़               | डिंगर                 | **         | 30         |        | काश्यप        | श्री अरिहंत् मोल्ला   |
| 24. डिंगर               | डिंगर<br>             | 17         | 10         |        | नाग           | श्री मागुनिसेनापति    |
| 25. सोमपुर              | सोमपुर                | "          | 110        |        | नागेश्वर<br>- | श्री कालुचरण दास      |
|                         |                       |            | 850        | 5670   | _             |                       |

### गंजाम जिले (उड़ीता प्रांत) के निकटवर्ती सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| 選甲               | पोस्ट     | वना     | यर सं. | जन सं. | मोत्र    | मुख्य व्यक्ति का ना |
|------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 1. जगन्नायप्रसाद | खास       | जगन्नाथ | 10     | 50     | कछुआ     | श्री दुतिया साहु    |
| 2. आम्बपोया      | **        | प्रसाद  | 11     | 55     | नागस्य   | श्री रामचन्द्र साहु |
| 3. सोरड़         | "         | "       | 27     | 135    |          | श्री विश्वनाथ साहु  |
| 4. झाड़भूमि      | **        | "       | 16     | 90     | नागेश्वर | श्री घरमनाय साहु    |
| 5. रतनपुर        | नाटंगा    | "       | 10     | 65     | "        | श्री वांछानिधि साह  |
| <b>6.</b> उडुरा  | खास       | "       | 30     | 160    | नाग      | थी अर्जुन साह       |
| ७. भेटनई         | "         | **      | 16     | 80     | **       | श्री कविराज साहु    |
| ८. रंगनीपटना     | बेलकुण्ठा | "       | 32     | 170    | नागस्य   | श्री देवराज साहु    |
| 9. निमापदर       | खास       | "       | 16     | 90     | काश्यप   | श्री सीतारम साहु    |
| 10. पंचरुपटना    | तालसागर   | बुगड़ा  | 16     | 96     |          | श्री संयासी साहु    |
| 11. गोबरा        | खास       | भंजनगर  | 35     | 175    | काश्यप   | श्री उदयनाथ साहु    |
| 12. गांगपुर      | "         | "       | 32     | 170    | नाग      | श्री मोहन साहु      |
| 13. धामुण्डा     | n         | ))      | 50     | 280    | **       | श्री महादेव साहु    |
| 14. कुलार        | 37        | "       | 110    | 600    | "        | श्री लिंग साहु      |
| 15. गोलिया       | **        | बुगड़ा  | 50     | 260    | नागेश्वर | श्री बलराम साहु     |
| 16. जिलंडि       | **        | भंजनगर  | 47     | 255    | जिगनेश   | श्री परशुराम साहु   |
| 17. बालिपदर      | **        | खास     | 25     | 275    | काश्यप   | श्री श्याम साहु     |
| 18. कोदड़ा       | "         | n       | 12     | 70     | नाग      | श्री लालुचरण बेहरा  |
| 19. पलसरा        | **        | "       | 12     | 60     | काश्यप   | श्री पदमचरण साहु    |
| 20. स्नागढ़      | **        | कोदला   | 5      | 25     | नागेश्वर | श्री राजेन्द्र साहु |
| 21. केंदुबाड़ी   | **        | ,,      | 4      | 20     |          | श्री माग्यरथी साहु  |
| 22. कनसाही       | **        | "       | 5      | 25     | नागेश्वर | श्री कालु साहु      |
|                  |           |         | 572    | 3206   |          | ٠, ٠                |

### पुरी जिसे (उड़ीसा प्रांत) के निकटवर्ती सराक ग्रामों की संसिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| <b>阿</b> 柯              | चोस्ट        | वस     | बर सं. | जन सं. | मेत्र       | मुख्य स्थवित का नाम   |
|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|-----------------------|
| 1. मोजबेग बड़           | वलंगा        | वसंगा  | 110    | 600    | <del></del> | श्री ग्रमर बेहरा      |
| 2. <b>मोज</b> वेगसाना   | "            | n      | 60     | 520    |             | श्री ईश्वर पुष्टि     |
| पटना                    |              |        |        |        |             |                       |
| 3. तेरहड़               | नवागोपालपु   | ₹"     | 25     | 130    |             | श्री गिरधारी साहु     |
| 4. गोपीनायपुर           | "            | **     | 20     | 100    |             | श्री वंशीद्यर साहु    |
| <b>5. वांगु</b> रसापटना | दिधनरासङ्    | **     | 45     | 250    |             | श्री घनश्याम पुष्टि   |
| 6. खिरखियापट-           | स ''         | "      | 15     | 75     |             | श्री गोकुलानन्द बेहरा |
| 7. बालिया               | हरिपुर       | **     | 4      | 25     | नाग         | श्री पहली नायक        |
| ८. आदलाबाद              | मुकुंददासपुर | पिपली  | 25     | 125    | **          | "                     |
| 9. हरिपुर               | खास          | हरिपुर | 10     | 50     | नागेश्वर    | श्री आनंद सेनापति     |
| 10. बारमन               | लक्खी        | पिपली  | 20     | 100    |             | श्री दक्खी श्याम      |
|                         | नारायपुर     |        |        |        |             | सेनापति               |
| 11. बालकटि              | खास          | बालिपट | ना 25  | 125    | काश्यप      | श्री पंचुपुष्टि       |
| 12. रबीजमा              | बालकरि       | **     |        |        | नाग         | श्री चक्रघर साहु      |
| 13. हीरापुर             | **           | "      | 4      | 20     |             | श्री लखीन्द्र नायक    |
| 14. बनमालीपुर           | खास          | **     | 40     | 200    | काश्यप      | श्री कृष्ण सेनापति    |
| 15. कुंदगटना            | नयापलाम      | "      | 40     | 200    |             | श्री राघेश्याम नायक   |
| 16. बेदपुर              | मेरीपुर      | **     | 25     | 225    |             | श्री नारायण पुष्टि    |
| 17. नागपुर              | खास          | **     | 35     | 200    |             | श्री रामचन्द्र बेहरा  |
| 18. निमापाड़ा           | **           | **     | 15     | 80     |             | श्री उच्छन साहु       |
| 19. जगन्नायपुरी         | † "          | 39     | 50     | 250    |             | **                    |
| 20. साधीभोपाल           | . 11         | **     | 15     | 75     |             | श्री योगेन्द्र दास    |
| 21. मोलिकपटन            | । सारंगजुड़ी | **     | 10     | 50     |             | श्री ठोकदास           |
| 22. नयाहाट              | जोपन         | **     | 7      | 35     | काश्यप      | श्री गोपाल दास        |
| 23. नाहमंग              | सामङ्गपाडा   | n      | 40     | 240    |             | श्री गीरांग साहु      |
| 24. खंडितपटना           | बलंगा        | "      | 10     | 50     | नागेश्वर    | श्री उच्छव सेनापति    |
| 25. सहारापाड़ा          | खास          | बलंगा  | 6      | 30     | नाग         | श्री कुमेर साहु       |
| 26. शम्पारती            | बलंग         | 10     | 15     | 75     | **          | श्री कृपासिन्धदास     |
| 27. तेइसपुर             | खास          | 13     | 15     | 80     | **          | श्री गंगाधर साहु      |
| 28. रावगदपुर            | तेइसपुर      | "      | 3      | 15     | नागस्य      | त्री भुकुन्द दास      |
| 29. रतनपुर              | देलांग       | 19     | 3      | 20     | नाग         | श्री लिंगराज साहु     |
|                         |              |        | 692    | 3745   |             |                       |

#### जिला टेंकानाक के निकटवर्ती ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| 頭甲           |                |         |    |     |          | पुरुष व्यक्ति का नान |
|--------------|----------------|---------|----|-----|----------|----------------------|
| 1. सराक पटना | खास            | टेकानाक | 50 | 300 | नागस्य   | श्री भीमचेन साहु     |
| 2. घलपुर     | चंद्रसेखप्रसार | ₹"      | 10 | 75  | नागेश्वर | श्री चागुनी साहु     |

#### जिला जाजपुर के निकटवर्ती ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

1. कांकुड़कुन्द सालपाड़ा जाजपुर 60 560 नागेश्वर श्री विसम्बर मंडल

#### जिला केन्द्रपाड़ा के निकटवर्ती ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| 1. चान्दोड़ | चान्दोड़ | डेराबिशि | 10 | 60  | नागेष्ठवर | श्री बसंत कुमार साहु |
|-------------|----------|----------|----|-----|-----------|----------------------|
| 2. राउरकेला | खास      | खास      | 40 | 250 | न्त्रग    | श्री किशोरी साहू     |

#### खुर्दा जिले (उड़ीसा प्रांत) के निकटवर्ती सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| अम            | पोस्ट      | वन '      | बर सं.       | जन सं. | मोत्र    | मुख्य प्यक्ति का नाम     |
|---------------|------------|-----------|--------------|--------|----------|--------------------------|
| 1. ताराबाई    | खास        | वलंगा     | 120          | 600    | नागेश्वर | श्री लिंगराज साहु        |
| 2. बाजपुर     | "          | 73        | 18           | 100    | ••       | श्री कैलास चन्द्र पुष्टि |
| 3. मइधरपाड़ा  | 31         | **        | 15           | 75     | नाग      | श्री घुपचरण पुष्टि       |
| 4. कलराफर     | हज         | "         | 10           | 60     | पराशर    | श्री बनमाली साह          |
| 5. कनसाही     | निराकारपुर | "         | 3            | 15     | नागस्य   | श्री गीरांग साह          |
| 6. कुष्णपुर   | जिंक्या    | **        | 9            | 50     |          | J                        |
| 7. कंडुरी     | रतामाटी    | **        | 10           | 55     |          |                          |
| ८. भरतपुर     | खास        | खण्डगि    | R 90         | 500    | नागेश्वर | श्री जिनाचसाहु           |
| ९. डेल्टा     | **         | n         | 60           | 300    | **       | बी भुवनेत्रवर साहु       |
| १०. डुबडुमा   |            |           |              |        |          |                          |
| हाउसिंगबो     | र्ड योदपुर | रबुनाय    | ₹ <b>7</b> 5 | 450    |          | श्री रामक्रीर बेक्स      |
| 11. बुनिट नं. |            |           |              | 150    |          | श्री सूर्वनारायण साहु    |
| 12. नयापल्ली  | खास        | खण्डगिर्व |              | 250    | "        | बी अर्जुन साह            |

| अप                 |              | वाना   | घर सं. | <b>जन सं</b> . | गोत्र             | मुख्य म्यक्ति का नाम   |
|--------------------|--------------|--------|--------|----------------|-------------------|------------------------|
| 13. शास्त्रीनगर    | ए. जी.       |        |        |                |                   |                        |
|                    | कालोनी ख     | ाखाल-  | गर 10  | 50             |                   | श्री हरिसाहु           |
| 14. रामेश्वरपट-    | ना खास       | भुवनेश | बर 15  | 80             | नाग               | श्री दण्डपानी साहु     |
| 15. यूनिट नं. 9    | कल्पनाप्लाट  | शाहिद  | नगर 10 | 60             | "                 | श्री कृपातिन्धु पुष्टि |
| 16. वारमुण्डा      |              |        |        |                |                   |                        |
| हाउसिंगबोर्ड       | बारमुण्डा    | खण्डरि | गेरी 7 | 42             | नागेश्वर          | श्री गोपाल साहु        |
| 17. चंद्रशेखर      | शैलश्रीविहार | शैलश्र | विहार6 | 35             |                   | श्री गोपीनाय साहु      |
| 18. खलियाशाह       | ो जे.आर.सी.  |        |        |                |                   | _                      |
|                    | नं. 1        | शहीदन  | नगर 5  | 30             |                   | श्री रंकनिधि साहु      |
| 19. एरीड्रामफीत    | ड खास        | "      | 3      | 15             |                   | श्री सीतानाथ साहु      |
| 20. रसुलगढ़        | खास          | खास    | 5      | 27             | काश्यप            | श्री विश्वनाथ साहु     |
| 21. शुक्रविहार     | वाजीविहार    | शाहिद  | नगर 3  | 17             | **                | श्री मुरली साहु        |
| 22. बुद्धेश्वरी    |              |        |        |                |                   |                        |
| कालोनी             | खास          | खास    | 10     | 57             | नागेश्वर          | श्री त्रिनाय साहु      |
| <b>23. क</b> स्पना | बुद्धेश्वरी  |        |        |                |                   |                        |
|                    | कालोनी       | ,1     | 10     | 52             | 11                | श्री सोमनाथ साहु       |
| 24. लक्ष्मीनगर     | खास          | **     | 3      | 20             | पराशर             | श्री दामोदर साहु       |
| 25. नागेश्वरी      |              |        |        |                |                   |                        |
| टंकी               | रामेश्वरपटना | · ''   | 5      | 30             |                   |                        |
|                    |              |        | 572    | 5020           | <del>-</del><br>- |                        |

### गंजाम जिले (उड़ीसा प्रांत) के निकटवर्ती सराक ग्रामों की संक्षिप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

| 1. विक्रमपुर                 | खास           | खालिकोट | 5  | 30  | काश्यप   | श्री अरिहंत साहु    |
|------------------------------|---------------|---------|----|-----|----------|---------------------|
| 2. क <del>ंच</del> ना        | **            | **      | 20 | 130 | जिनेश    | श्री विनोद साहु     |
| 3. छद्दीना                   | बेगुनियापोड़ा | कोदला   | 5  | 25  | नाग      | श्री त्रिलोचन साहु  |
| 4. पोस्तपुर                  | खास           | खालिकोट | 5  | 30  | **       | श्री नामचन्द्र साहु |
| 5. बानियाचिकिन               | "             | "       | 6  | 35  | ,,       | श्री शिवु साहु      |
| <ol> <li>कुम्भारी</li> </ol> | 77            | "       | 25 | 130 | **       | श्री उदय साहु       |
| 7. घोबाडीह                   | नयागांव       | नयागांव | 5  | 28  | नागेश्वर | श्री अनन्त साहु     |
| 8. बेनिया                    | बावनपुर       | आसका    | 7  | 38  | काश्यप   | श्री रघुनाय साहु    |
| 9. बावनपुर                   | खास           | ,,      | 30 | 170 | नाग      | श्री भीम साहु       |
| 10. कनईफुलिया                | नयागांव       | •       | 4  | 20  | नागेश्वर | श्री रंग साहु       |
| 11. नयागांव                  | **            | खास     | 12 | 72  | नाग      | श्री रामहरि साहु    |

| 12. कालसंडपुर          | खास        | आसका    | 2   | 12  | जिगनेश    | श्री रामचन्द्र साहु     |
|------------------------|------------|---------|-----|-----|-----------|-------------------------|
| 13. पडार               | जयपुर      | "       | 12  | 72  | काश्यप    | श्री सुवर्शन साहु       |
| 14. लालाशासन           | -          | 11      | 7   | 42  | नाग       | श्री उदयनाय साह         |
| 15. लक्ष्मनपल्ली       | **         | **      | 5   | 30  | "         | श्री अर्जुन साह         |
| 16. चइयापल्ली          | **         | "       | 8   | 48  | "         | श्री रजनी साहु          |
| 17. मुण्डमराई          | खास        | "       | 80  | 480 | **        | श्री उमापदो साहु        |
| 18. जाह्मड़ा           | **         | **      | 7   | 42  | **        | श्री दण्डपानी साह्      |
| 19. गंगातुर            | मुण्डमराई  | H       | 6   | 42  | नागेष्ठवर | श्री लिंगराज साहु       |
| 20. दामोदरपर्ल         |            | "       | 32  | 195 | *,"       | श्री विजय साह           |
| 21. सुरनी पटन          | । सरमनीपटन | ा सोरडा | 65  | 30  |           | श्री विश्वनायं बेहरा    |
| 22. वरडायामी           | खास        | आसका    | 40  | 50  | नाग       | श्री नाथ साहु           |
| 23. जयसिंह             | रत्नपुर    | सोरडा   | 72  | 440 | साहु      | श्री लक्ष्मीनारायण साहु |
| 24. सोरडा              | खास        | खास     | 30  | 180 | जिगनेश    | श्री हरिहर साहु         |
| 25. सरनीती             | बंदागी     | सोरडा   | 4   | 22  | काश्यप    | श्री कृपासिन्धु साहु    |
| 26. बरसिंह             | डाम्रतुकम  | "       | 5   | 25  | नाग       | श्री पुरुषोत्तम साहु    |
| 27. बङ्गद              | खास        | खास     | 7   | 42  | ,,        | श्री सुभाष बेहरा        |
| 28. सिंहपुर            | पदमपुर     | पदमपुर  | 1   | 10  | 17        | श्री मोहन साहु          |
| 29. पाटपुर             | बड़गढ़     | बङ्गद   | 1   | 10  | **        | श्री कासीनाय साहु       |
| 30. रायबंध             | खास        | सोरडा   | 1   | 8   | 11        | श्री बालकृष्ण रंगनी     |
| 31. वलाशपल्ली          | अम्रतुल    | n       | 1   | 10  | "         | श्री पंचसाहु            |
| 32. आसका               | आसका       | आसका    | 15  | 90  | ,,        | श्री श्यामसुन्दर साहु   |
| <b>33. नामबंटा</b>     | खास        | "       | 10  | 60  | н         | श्री राजु साहु          |
| 34. पड़ंगी             | "          | कायाटी  | 35  | 110 | नागेश्वर  | श्री सत्यवती साहु       |
| <b>35. गोविन्दपु</b> र | "          | पाटपु   | 20  | 120 | **        | श्री दिवाकर साहु        |
| 36. गांगपुर            | <b>F7</b>  | बङ्गद   | 20  | 120 | ,,        | श्री हाडुबंध साहु       |
| <b>37. सराबा</b> ड़ी   | "          | н       | 8   | 50  | **        | श्री दुर्योघन साहु      |
| 38. लोकामारी           | एकलपुर     | 17      | 3   | 20  | "         | श्री महादेव साहु        |
| <b>3</b> 9. गोकुलपुर   | बरोदा      | "       | 3   | 18  | "         | श्री त्रिनाय बेहरा      |
| 40. खारिगुड़ा          | गोड़गठ     | **      | 5   | 30  | "         | श्री कालु साहु          |
| 41. गोपालपुर           | बङ्गद      | "       | 2   | 10  | ,,        | श्री साहेब साहु         |
| 42. शेरगढ़             | खास        | पाटपुर  | 35  | 190 | काश्यप    | श्री घनश्याम साहु       |
| 45. पितल               | #          | आसका    | 35  | 195 | नाग       | श्री नटबर पुष्टि        |
| 44. फरनोली             | खण्डदोली   | आसका    | 3   | 16  | "         | श्री दण्डपानी साहु      |
| 45. ताकरडा             | शेरगढ़     | पाटपुर  | 5   | 25  | नागेश्वर  | श्री जुरिया सांहु       |
| 46. करड़ाकन            | मानिकपुर   |         | 3   | 20  |           | श्री रवीन्द्र साहु      |
| 47. डेंगाउस्त्रा       | सिंहपुर    | ,,      | 147 | 870 | "         | श्री उज्यल पुष्टि       |

|                      | पास्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यर सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जन सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मुख्य प्यक्ति का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिंहपुर              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री हरिहर साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | दीगपंडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री सोमनाय साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मोलाभंजा             | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री पुरुषोत्तम दास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाहडागोड़ा           | फासीगुड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री दिल्ली साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पोड़ागारी            | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री मुरली साह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सिंकुलीपदर           | फांसीगुड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तलासी                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री सोमनाथ साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नीलबंगला             | महानाड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री चैतन्य साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पाटपुर               | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नागेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्री रघुनाथ साँहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जयनगर                | पाटपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री तुम्बनाथ साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| साहसपुर              | " ັ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री देवराज साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रेन्द्रा             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पाटपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री नरसिंह साहुँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | खलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री वासुदेव साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आड़पोड़ा             | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कायाटो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | काश्यप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्री मीम बेहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हसराली               | बालभद्रपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पाटपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री श्रीनाय पुष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सिद्धेश्वरी          | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री मिखारी पुष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कुकरोड़ा             | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री हाडुबंध दास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कायाटो               | हिंजलीकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ाटो ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री चिंतामनी साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बड़साई               | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री संजय साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| राजासाई              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री देवराज साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दोहरसाई              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री लडुकिशोर साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>मुईचनियासा</b>    | 笺"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री अनंत साह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्कूलसाई             | नारायणीनग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री गौरांग साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुंचेडू ी            | हेंजलीकाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | टोहिंजली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नागेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्री सुभाष चन्द्र साह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कंटकुली              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री गोदाबरी साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शुद्धापुर            | कुनचुड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री विजय साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सायारु               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इं</b> जलीकोय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाटी 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | काश्यप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्री नारायण साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पुराना झल            | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री अर्जुन साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री ईश्वर साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| दुर्वन्हा            | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जिगनेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्री गोविन्द दांस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बेलगांव              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कायोटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्री रामकृष्ण साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . <b>नरदी</b> ह      | टांगनाप <del>ल्ली</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . सुन्दरपुर          | खास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | छप्रपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री नरुकिशोर साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>प्रां</b> डागकुली | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बहरमपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री गुरुनाय साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>बु</b> रीगांव     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्री चैतन्य साहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बहरमपुर              | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>जिगनेश</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्री अर्जुनदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बागस्ता              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुरुषोत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रू 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्री भिखारी दास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | छन्तिरी<br>मोलाभंजा<br>बाहडागोड़ा<br>पोड़ागारी<br>सिंकुलीपदर<br>तलासी<br>नीलबंगला<br>पाटपुर<br>जयनगर<br>साहसपुर<br>रेन्द्रा<br>दुदरापुर<br>आड़पोड़ा<br>हसराली<br>सिद्धेश्वरी<br>कुकरोड़ा<br>कायाटो<br>बड़साई<br>राजासाई<br>दोहरसाई<br>मुईचिनियासा<br>स्कूलसाई<br>दोहरसाई<br>मुईचिनियासा<br>स्कूलसाई<br>संटकुली<br>शुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सायाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर<br>सावाह<br>मुद्धापुर | छनिर्गरी दीगपंडी मोलाभंजा खास बाहडागोड़ा फासीगुड़ा पोड़ागारी खास सिंकुलीपदर फांसीगुड़ा तलासी लोडनगुड़ी नीलबंगला महानाड़ा पाटपुर खास जयनगर पाटपुर साहसपुर " दुदरापुर खिल आइपोड़ा खास हसराली बालभद्रपुर सिद्धेश्वरी खास हसराली बालभद्रपुर सिद्धेश्वरी खास हसराली श्रास्थेश्वरी बड़साई " राजासाई " दोहरसाई " पुर्वच्चियासाई " स्कूलसाई नारायणीनगः कुंच्डू हिंजलीकाया कंटखुली " युद्धापुर कुनचुड सायार साया ति पुराना झल खास नयामकरसल खास दुर्वन्हा खास बेलगांव " नरदीह टांगनापल्ली सुन्दरपुर खास झांडागकुली " युरीगांव " बहरमपुर " | स्निगेरी दीगपंडी " मोलाभंजा खास " बाहडागोड़ा फासीगुड़ा ' पोड़ागारी खास " सिंकुलीपदर फांसीगुड़ा " तलासी लोहनगुड़ी " नीलबंगला महानाड़ा " पाटपुर खास " जयनगर पाटपुर " साहसपुर " " रेन्द्रा " पाटपुर " साहसपुर " " रेन्द्रा " पाटपुर " साहसपुर " " उदरापुर खिल " आड़पोड़ा खास कायाटो हसराली बालभद्रपुर पाटपुर सिद्धेश्वरी खास " कुकरोड़ा " " कायाटो हिंजलीकायाटो " बड़साई " " राजासाई " " दोहरसाई " " पुर्वचित्यासाई " " स्कूलसाई नारायणीनगर " कुंचडू हिंजलीकायाटोहिंजली कंटजुली " " गुद्धापुर कुनचुड " सायार साया हिंजलीकोय पुराना झल खास " विलगांव कायारी नरदीह टांगनापल्ली सुन्दरपुर खास छप्रपुर झांडागकुली " बहरमपु मुरीगांव " " | स्निगरी दीगपंडी " 25 मोलाभंजा खास " 25 बाहडागोड़ा फासीगुड़ा ' 6 पोड़ागारी खास " 4 सिंकुलीपदर फांसीगुड़ा " 5 तलासी लोहनगुड़ी " 15 नीलबंगला महानाड़ा " 27 पाटपुर खास " 10 जयनगर पाटपुर " 11 साहसपुर " " 12 रेन्द्रा " पाटपुर 8 दुदरापुर खिल " 45 आइपोड़ा खास कायाटो 25 हसराली बालभद्रपुर पाटपुर 7 सिद्धेश्वरी खास " 15 कुकरोड़ा " " 25 कायाटो हिंजलीकायाटो " 150 बड़साई " " 130 राजासाई " " 69 दोहरसाई " " 80 पुर्डचनियासाई " " 40 स्कूलसाई नारायणीनगर " 20 कुंचड़ हिंजलीकायाटो हिंजली 105 कंटजुली " " 150 सुद्धापुर कुनचुड " 80 सायार साया हिंजलीकोयाटी 60 पुराना झल खास " 30 नयामकरझल खास " 20 दुर्वन्हा खास " 50 बेलगांव " कायोटी 15 नरदीह टांगनापल्ली सुन्दरपुर खास छप्रपुर 25 झांडागकुली सुन्दरपुर खास छप्रपुर 25 झांडागकुली सुरीगांव " " 12 बहरमपुर खास छप्रपुर 25 झांडागकुली सुन्दरपुर खास छप्रपुर 25 झांडागकुली सुन्दरपुर खास छप्रपुर 25 झांडागकुली सुरीगांव " " 12 | स्निपेरी दीगपंडी " 25 130- मोलाभंजा खास " 25 65 बाहडागोड़ा फासीगुड़ा ' 6 30 पोड़ागारी खास " 4 20 सिंकुलीपदर फांसीगुड़ा " 5 30 तलासी लोहनगुड़ी " 15 90 नीलबंगला महानाड़ा " 27 175 पाटपुर खास " 10 60 जयनगर पाटपुर " 11 55 साहसपुर " " 12 72 रेन्द्रा " पाटपुर 8 48 दुदरापुर खिल " 45 20 आड़पोड़ा खास कायाटो 25 125 हसराली बालभद्रपुर पाटपुर 7 35 सिद्धेश्वरी खास " 15 75 कुकरोड़ा " " 25 125 कायाटो हिंजलीकायाटो " 150 900 बड़साई " " 130 780 राजासाई " " 69 360 दोहरसाई " " 80 480 पुर्वचियासाई " " 40 240 स्कूलसाई नारायणीनगर " 20 120 कुंच हु हिंजलीकायाटोहिंजली 105 630 कटेकुली " " 150 650 पुद्धापुर कुनचुड " 80 400 सायारु साया हिंजलीकोयाटी 60 300 पुराना झल खास " 30 180 नयामकरदाल खास " 20 100 दुर्वन्हा खास " 50 250 बेलगांव " कायोटी 15 75 नरदीह टांगनापल्ली सुन्दरपुर खास छप्रपुर 25 125 झांडागकुली " बहरमपुर 20 120 बुरीगांव " 12 65 बहरमपुर " " 50 250 | स्निर्मरी दीगपंडी " 25 150- " मोलाभंजा खास " 25 65 " बाहडागोड़ा फासीगुड़ा ' 6 30 " पोड़ागारी खास " 4 20 " सिंकुलीपदर फांसीगुड़ा " 5 30 तलासी लोहनगुड़ी " 15 90 " नीलबंगला महानाड़ा " 27 175 " पाटपुर खास " 10 60 नागेश्वर जयनगर पाटपुर " 11 55 " साहसपुर " " 12 72 " रेन्द्रा " पाटपुर 8 48 " दुदरापुर खिल " 45 20 " आइपोड़ा खास कायादो 25 125 काश्यप हसराली बालभद्रपुर पाटपुर 7 35 " सिद्धेश्वरी खास " 15 75 " कुकरोड़ा " " 25 125 " कायादो हिंजलीकायादो " 150 900 नाग बड़साई " " 150 780 " राजासाई " " 60 360 " दोहरसाई " " 80 480 " पुर्द्रच्युस्ताई " " 60 360 " दोहरसाई " " 80 480 " पुर्द्रच्युस्ताई नारायणीनगर " 20 120 " कुंच्यु हिंजलीकायादो हिंजली 105 630 नागेश्वर कंटकुली " " 150 650 " गुद्धापुर कुन्चुड " 80 400 " सायार साया हिंजलीकोयादो 60 300 काश्यप पुराना झल खास " 30 180 " नयामकरझल खास " 20 100 नाग वृद्धन्हा खास " 50 250 जिगनेश विल्यांव " |

### उक्त सर्वे रिपोर्ट का सारांश निम्न प्रकार है

| क.सं. | प्रान्त एव | जिले का       | नाम उ    | गर्मों की सं. | परिवार सं.   | वनसंख्य |
|-------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------|
| 1.    | सिंहभूम    | (बिह्मर-प्रदे | श)       | 6             | 233          | 1307    |
| 2.    | रांची      | ( ".          | )        | 47            | 862          | 5291    |
| 3.    | दुमका      | ( "सं         | . परगना) | 30            | 384          | 3338    |
| 4.    | वीरभूम     | ( "           | )        | 3             | 24           | 315     |
| 5.    | धनबाद      | ( "           | )        | 3             | 150          | 850     |
| 6.    | बोकारो     | ( "           | )        | 10            | 171          | 1145    |
| 7.    | वर्द्धमान  | (पश्चिम-बं    | गाल)     | 27            | 491          | 4345    |
| 8.    | बांकुड़ा   | ( "           | )        | 31            | 1133         | 8954    |
| 9.    | पुरुलिया   | ( "           | )        | 88            | 3088         | 23628   |
| 10.   | मेदिनीपुर  | ( "           | )        | 45            | 165 <b>3</b> | 12382   |
| 11.   | कटक        | (उड़ीसा-प्रा- | त्त)     | 49            | 1351         | 8670    |
| 12.   | नोयागढ़    | ( "           | )        | 25            | 850          | 5670    |
| 13.   | गंजाम      | ( "           | )        | 22            | 572          | 3206    |
| 14.   | पुरी       | ( "           | )        | 29            | 692          | 3745    |
| 15.   | खुर्दा     | ( "           | )        | 26            | 572          | 3020    |
| 16.   | गुंजाम     | ( "           | )        | 84            | 2203         | 12319   |
|       | -          |               |          | 525           | 14429        | 98165   |

| 狎               | चेस्ट               | वाना           | घर सं.     | जन सं. | गोत्र         | मुख्य व्यक्ति का नाय   |
|-----------------|---------------------|----------------|------------|--------|---------------|------------------------|
| 48. Ris         | <b>र</b> "          | 31             | 14         | 75     | नाग           | श्री हरिहर साहु        |
| 49. <b>छन</b> ि | ारी दीगपंडी         | "              | 25         | 130-   | 11            | श्री सोमनाय साहु       |
| 50. मोल         | ाभंजा खास           | **             | 25         | 65     | ,,            | श्री पुरुषोत्तम दास    |
| 51. बाह्य       | प्रागोड़ा फासीगुड़  | τ ,            | 6          | 30     | "             | श्री दिल्ली साहु       |
| 52. षोड़ा       | गारी खास            | ,,             | 4          | 20     | **            | श्री मुरली साहु        |
| 53. सिंकु       |                     | т "            | 5          | 30     |               |                        |
| 54. तला         | सी लोहनगुई          |                | 15         | 90     | t p           | श्री सोमनाथ साहु       |
| 55. नील         |                     |                | 27         | 175    | "             | श्री चैतन्य साहुँ      |
| 56. पाट         | पुर खास             | **             | 10         | 60     | नागेष्ठवर     | श्री रघुनाय साहु       |
| 57. जय          |                     | "              | 11         | 55     | **            | श्री तुम्बनाथ साहु     |
| 58. साह         | _                   | 37             | 12         | 72     | 11            | श्री देवराज साहु       |
| 59. रेन्द्र     | "                   | पाटपुर         | 8          | 48     | "             | श्री नरसिंह साहु       |
| 60. दुदर        | .ापुर खलि           | "              | 45         | 20     | "             | श्री वासुदेव साहु      |
| 61. आड़         |                     | कायाटो         | 25         | 125    | काश्यप        | श्री भीम बेहरा         |
| 62. हस          |                     | रु पाटपुर      | 7          | 35     | 1)            | श्री श्रीनाय पुष्टि    |
| 63. सिर्        |                     | **             | 15         | 75     | 19            | श्री भिखारी पुष्टि     |
| 64. कुक         | रोड़ा "             | 11             | 25         | 125    | **            | श्री हाडुबंघ दास       |
| 65. कार         | _                   |                | 150        | 900    | नाग           | श्री चिंतामनी साहु     |
| 66. बड़र        |                     | ,,             | 130        | 780    | "             | श्री संजय साहु         |
| 67. राज         | _                   | **             | 69         | 360    | "             | श्री देवराज साहु       |
| 68. दोह         |                     | "              | 80         | 480    | ,,            | श्री लडुकिशोर साहु     |
| 69. पुरु        | वनियासाई "          | "              | 40         | 240    |               | श्री अनंत साहु         |
| 70. स्कूर       |                     |                | 20         | 120    | "             | श्री गीरांग साहु       |
| 71. कुंच        | •                   | षाटो हिंजली    | 105        | 630    | नागेश्वर      | श्री सुभाष चन्द्र साहु |
| 72. कंट         | _                   |                | 150        | 650    | "             | श्री गोदाबरी साहु      |
| 73. शुर         |                     | "<br>~ ^.      | 80         | 400    | "             | श्री विजय साहु         |
| 74. सार         |                     | हिंजलीकोय<br>" |            | 300    | काश्यप        | श्री नारायण साहु       |
|                 | ना झल खास           | ,,             | 30         | 180    |               | श्री अर्जुन साहु       |
|                 | मकरझल खास           | "              | 20         | 100    | नाग           | श्री ईश्वर साहु        |
| 77. दुर्व       | न्हा खास<br>एटंड "  |                | 50         | 250    | जिगनेश        | श्री गोविन्द दास       |
| 78. बेल         | गाप                 | कायोटी         | 15         | 75     | नाग           | श्री रामकृष्ण साहु     |
| 79. नर          |                     |                | <b>-</b> - |        | )1            | <u> </u>               |
| 80. सुर         |                     | छप्रपुर        | 25         | 125    | ,,            | श्री नरुकिशोर साहु     |
| 81. <b>भा</b> र | प्रश <b>कु</b> ला " | बहरमपु         |            | 120    | "             | श्री गुरुनाथ साहु      |
| 82. बुरी        |                     | **             | 12         | 65     |               | श्री चैतन्य साहु       |
| 83. <b>46</b>   | रमपुर               |                | 50         | 250    | <b>जिगनेश</b> | श्री अर्जुनदास         |
| 84. बाग         | रसा "               | पुरुषोत्तम्    | -          | 72     |               | श्री मिखारी दास        |
|                 |                     |                | 2203       | 12319  |               |                        |

#### उन्त सर्वे रिपोर्ट का सारांश निम्न प्रकार है

| क.सं.      | प्रान्त ए | वं जि | ते का      | नाम      | ग्रामों की सं. | परिवार सं. | वनसंख्या |
|------------|-----------|-------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1.         | सिंहभूम   | (बिर  | प्रर-प्रदे | হা)      | 6              | 233        | 1307     |
| 2.         | रांची     | (     | "          | )        | 47             | 862        | 5291     |
| <b>3</b> . | दुमका     | (     | " सं       | . परगना) | 30             | 384        | 3338     |
| 4.         | वीरभूम    | (     | "          | )        | 3              | 24         | 315      |
| 5.         | धनबाद     | (     | ,,         | )        | 3              | 150        | 850      |
| 6.         | बोकारो    | (     | "          | )        | 10             | 171        | 1145     |
| 7.         | वर्द्धमान | (पश्  | चम-बं      | गाल)     | 27             | 491        | 4345     |
| 8.         | बांकुड़ा  | (     | "          | )        | 31             | 1133       | 8934     |
| 9.         | पुरुलिया  | (     | "          | )        | 88             | 3088       | 23628    |
| 10.        | मेदिनीपुर | (     | **         | )        | 45             | 1653       | 12382    |
| 11.        | कटक       | (उड़ी | सा-प्रा-   | त)       | 49             | 1351       | 8670     |
| 12.        | नोयागढ़   | (     | **         | )        | 25             | 850        | 5670     |
| 13.        | गंजाम     | (     | "          | )        | 22             | 572        | 3206     |
| 14.        | पुरी      | (     | "          | )        | 29             | 692        | 3745     |
| 15.        | खुर्दा    | (     | **         | )        | 26             | 572        | 3020     |
| 16.        | गुंजाम    | (     | "          | )        | 84             | 2203       | 12319    |
|            | -         |       |            |          | 525            | 14429      | 98165    |

# विभिन्न जिलों के प्रत्येक सरांक ग्रामों में सर्वेक्षण किए हुए दुवकों के नाम एवं जिले

| क्र.सं.     | युवक का नाम                   | ग्राम     | युक्कों द्वारा सर्वेक्षण किए |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|             |                               |           | जिलों के नाम                 |
| 1.          | श्री नकुल चन्द्र मांझी        | तड़ाई     | पुरुलिया (पं. बंगाल)         |
| 2.          | श्री धीरेन्द्र नाथ मांझी      | ,,        | "                            |
| 3.          | श्री राजकिशोर आचार्य          | **        | "                            |
| 4.          | श्री प्रकाश चन्द्र मांझी      | ,,        | **                           |
| 5.          | श्री सृष्टिघर सराक जैन        | चोकाह्मतु | डुमका (बिहार) सं. परगना      |
| 6.          | श्री अर्जुन कुमार मांझी       | नौढ़ी     | 'n                           |
| 7.          | श्री राजेन्द्र नाथ सराक्र जैन | देवलटांड  | मेदिनीपुर (पं. बंगाल)        |
| 8.          | श्री अजित कुमार मांझी         | ,,        | "                            |
| 9.          | श्री धीरेन्द्रनाथ मांझी       | नौद्धी    | उड़ीसा (में भ्रमण कार्य)     |
| 10.         | श्री सुरेन्द्रनाथ मांझी       | देवलटांड़ | उड़ीसा (में भ्रमण कार्य)     |
| 11.         | श्री संतोष कुमार मांझी        | चोकाहातु  | धनबाद (बिहार)                |
| 12.         | श्री नकुल चन्द्र मांझी        | तड़ाई     | **                           |
| 13.         | श्री दिलीप कुमार मांझी        | चोकाहातु  | ))                           |
| 14.         | श्री बलराम चन्द्र मांझी       | नौद्भी    | **                           |
| 15.         | श्री सृष्टिधर सराक जैन        | चोकाहातु  | वीरभूम (बिहार)               |
| 16.         | श्री अर्जुन कुमार मांझी       | नौद्धी    | **                           |
| 17.         | श्री दीनबन्धु मांझी           | **        | बांकुड़ा (पं. बंगाल)         |
| 18.         | श्री अजित कुमार               | "         | 17                           |
| 19.         | श्री दीनबन्धु मांझी           | "         | वर्द्धमान (पं. बंगाल)        |
| 20.         | श्री आनंदकुमार सराक जैन       | ,,        | कटक (उड़ीसा)                 |
| 21.         | 11                            | **        | नोयागढ़ (उड़ीसा)             |
| <b>22</b> . | "                             | **        | गंजाम (उड़ीसा)               |
| 23.         | **                            | 17        | पुरी (उड़ीसा)                |
| 24.         | "                             | 1)        | खुर्दा (उड़ीसा)              |
| 25.         | <b>)</b> †                    | **        | गुंजाम (उड़ीसा)              |
| 26.         | श्री सन्तोष कुमार मांझी       |           | बोकारो (बिहार)               |
| 27.         | श्री दिलीप कुमार मांझीं       |           | **                           |
| 28.         | श्री नकुल चन्द्र मांझी        |           | **                           |

## हाथीगुम्फा शिलालेख

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरि का हाथीगुम्फा नामक एक प्राकृतिक गुम्फा के आभ्यंतरीण छत पर खोदित महाराज खारवेल की एक सुदीर्घ प्रस्तर-लिपि है। यही भारत-प्रसिद्ध "हाथीगुम्फा शिलालेख" है। यह शिलालेख ओडिशा में अंग्रेज शासन की प्रतिष्ठा के प्राक्काल तक अज्ञात था। इसकी खोज कर सबसे पहले ष्टर्लिंग साहब ने ई. 1820 में अपने "An Account of Geographical, Statistical and Historical of Orissa or Cuttack" प्रंथ में संदर्भित किया था। तब इसका एक असंपूर्ण चित्र ही प्रकाशित हुआ था। परन्तु उस समय ब्राह्मी लिपि को पढ़ पाना सम्भव न हो पाने के कारण विद्वानों को इसकी सही जानकारी नहीं मिल पायी। जेम्स प्रिन्सेप ने ब्राह्मी लिपि का रहस्योदघाटन ई. 1835 तक कर लिया था, परिणामतः प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक तथ्य प्रकाशित हुए । हाथीगुम्फा अभिलेख की एक चाक्षस प्रतिलिपि (Eve copy) काफी परिश्रम से मार्खम् किटो (M. Kittoe) ने बनाई और वही प्रतिलिपि पाठोद्धार के लिए प्रिन्सेप को भेजी गई। हाथीगुम्फा अभिलेख प्रथम बार प्रिन्सेप के द्वारा पठित होकर ई. 1837 में प्रकाशित हुआ (J.A.S. Vol. VI) इसके बाद फिर इसे ई. 1877 में अलेकर्जींडर किनंगम् ने अपने संकलित ग्रंथ (A. Cunnigham-"Corpus Inscriptionum Indicarum) में प्रकाशित करवाया । उसके पश्चातु राजेन्द्रलाल मित्र ने Antiquities of Orissa, Vol. II ग्रंथ में ई. 1880 में सामान्य परिवर्तित करके प्रकाशित किया था। उसी वर्ष लॉक साहब (Locke) स्वयं उदयगिरि आए और इस अभिलेख का एक 'प्लास्टर कास्ट" तैयार किया। अब वही 'प्लास्टर कास्ट" कलकत्ता के इण्डियन म्युजियम में संरक्षित है। ई. 1884 में विएना में पाच्य विद्याविशारदों को लेकर आंतर्जातिक कांग्रेस का छठा अधिवेशन का आयोजन हुआ था। (VIth International Congress of Orientalist), जहां पण्डित भगवान लाल इन्द्रजी ने हाथीगुम्फा अभिलेख का एक संशोधित पाठ प्रस्तुत किया था। यह उल्लेखनीय है कि सबसे पहले इन्द्रजी ने ही 'खारवेल' का नामोल्लेख किया है। लिपि-विज्ञानी व्यलर (Buhler) ने ई. 1894 और 1898 में इन्द्रजी के पाठ में कतिपय संजोधन परिवर्तन किए। ई. 1906 में व्लॉक साहब (J.B. Block) ने इस अभिलेख की एक प्रतिच्छवि स्याही से बनाकर सुपण्डित कीलहॉर्न (Keilhorn) को प्रदान किया था। इसे J.h. Fleet के पास विलायत भेजा गया

और फ्लीट साहब ने ई. 1910 में इसका संशोधित पाठोद्धार कर रॉयल एसिआटिक (Royal Asiatic) पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। इसी पत्रिका में ल्यूदर (H. Luder) साहब की टिप्पणी भी प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात् विशिष्ट ऐतिहासिक टॉमस ने (F.W.Thomas) Annual Report of the Archaeological Survey, India 1922-23 में और स्टेन कोनो ने (Sten Konow-Acta Orientalia, Vol. I) इस अभिलेख पर नए सिरे से प्रकाश डाल कर इसके ऐतिहासिक महत्व का प्रतिपादन किया था। ऐतिहासिक राखालदास बेनर्जी स्वयं ई. 1913 में उदयगिरि आए थे और हाथीगुम्फा अभिलेख का एक फोटो चित्र लिया था। उसी फोटो चित्र का प्रकाशन काशी प्रसाद जयस्वाल के द्वारा ई. 1927 में बिहरा-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल में हुआ था। उसी वर्ष जयस्वाल भी उदयगिरि आए थे और स्वयं शिलालेख का अध्ययन-अनुशीलन करने का अवसर पाकर अपने पाठ में कुछेक संशोधन कर पाए थे। फिर 1919 ई. में जयस्वाल और बेनर्जी दोनों एक साथ और विभिन्न दृष्टिकोण से शिलालेख की समीक्षा की थी। उनके वापस जाने के पश्चात पटना म्यूजियम के लिए इसी अभिलेख का प्लास्टर कास्ट बनवाया गया और कुछेक फोटो भी लिये गए थे। राखलदास और जयस्वाल ने हाथीगुन्फा अभिलेख का पाठोद्धार करने के लिए अक्लांत परिश्रम किया है। वे दोनों फिर से सन् 1924 में उदयगिरि आकर अभिलेख के विभिन्न अंशों का पुनः निरीक्षण किया था। अकेले जयस्वाल ने सन् 1927 में बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल में और बाद में 1929 में बेनर्जी के साथ मिलकर एक एपीग्राफिया इण्डिका में इसी अभिलेख का संशोधित पाठ का प्रकाशन करवाया या (Epigraphia Indica, Vol. XX) । 1929 में वेणीमाधव बड़जा का "The Old Brahmi Inscriptions in Udayagiri and Khandagiri caves" ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ मे बहुआ महोदय ने अभिलेख पूर्णाअंग पाठ देने की चेष्ठा की दी पर उनके पठन में कल्पना की अधिकता के कारण लगता है उसकी ऐतिहासिक उपादेवता है। नहीं रही। लिपिविद दीनेश चन्द्र सरकार ने भी सन् 1942 में अपनी Select Inscriptions, Vol. I में भी इसी अभिलेख का पाठोद्धार किया है। इस लन्दर्भ में इतिहासकार नवीन कमार साह ने अपने ग्रंथ ''खारवेल'' में अन्तिम प्रवास किया है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

Dr. H.K. Mahatab - History of Orissa

Dr. N.K. Sahu - History of Orissa, Vol. (U.U.)

Dr. N.K. Sahu - Kharavela

Dr. N.K. Sahu - Buddhism in Orissa

Dr. K.C. Panigrahi - History of Orissa

Paramananda Acharya - Studies in Orissan History,

Archaeology and Archives

R.D. Benarjee - History of Orissa, Vol. I

B.M. Barua - Old Brahmi Inscription in Udayagiri and Khandagiri Caves

Buhler - Indian Palaeography

A.H. Dani - Indian Palaeoography

G.H. Ojha - Indian Palaeography (Hindi)

Cunninghum - Corpus Inscriptionum Indicaru, Vol. I

Hiralal - Inscriptions of C.P. and Berar

A.P. Sastri - Early Inscriptions of Bihar and Orissa

B C. Maznmdar - Orissa in the Making

Oldenburg - 'the Vinaya Pitaka - Vol. I

Debla Mitra - Udayagiri and Khandagari

Dr. K.C. Panigrahi - Archaeological Remains of Bhubaneswar

J. Prinsep - Essays on Indian Antiquities

D.C. Sircar - Select Inscription - Vol. I

P.L. Gupta - Coins

Dr. H.C. Das - Cultural Develoment in Orissa

Dr. R.P. Mohapatra - Udayagiri and Khandagiri Caves

Sahu, Mishra and Sahu - History of Orissa

S.N. Agarwal - Orissan Palaeography

Epigraphia Indica

Indian Historical Quarterly

Journal of Andhara Historical Research Society

Indian Antiquary

Journal of the Asiatic Society of Bengal

Journal of the Bihar and Orissa Research Society Journal of the Kalinga Historical Society Orissa Historical Research Journal Proceedings of the Indian History Congress

#### हिन्दी

सदानन्द अग्रवाल, श्रीनिवास उद्गाता—खारवेल डॉ. नेमिचन्द्र जैन—आदिपुराण में प्रतिपादित भारत बलभद्र जैन—भारत के दिगम्बर जैन तीर्थ काशीप्रसाद जयश्यावल—खारवेल के शिलालेख का विवरण साहित्य संगम (सं.)—उत्कल दर्शन महाभारत, रामायण (गीता प्रेस) प्राचीन जैन स्मारक बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जैन तीर्थ पी. सी. राय चौधरी—बंगाल में जैन धर्म गजेटियर बंगाल बिहार